

<sup>छेखक</sup>—शिवशंकर मिश्र ।

-ए चरितावकीका तीसरा ग्रन्थ



निहालचन्द् एण्ड कम्पनी ।

ं नं० १, नारायणप्रसाद बाबू हेन,

कलकत्ता।

ं मध्यमबार १००० } सस्वत १६८० { रेशमी जिल्ह ३॥।

#### <sub>प्रकाशक—</sub> निहालचन्द्र वस्मा ।

१, नारायणप्रसाट वाच\_ळेन कलकत्ता ।



मुद्रक— द्याराम बेरी । "श्रीकृष्ण प्रेस" २०।२१, बड़तल्ला ष्ट्रीट, कलकता। SEES OF THE SEE

यह यन्य क्यों किसा गया ?

हिन्दी साहित्यमें इस समय ऐसा कोई में। प्रन्थ नहीं है, जिसके पढ़नेसे एक साथ अनेक प्राचीन मुहापुरुषोंके

वृत्तान्त दृष्टि गोचर हों । जयतंकिक्सी साहित्यमें ऐसे ग्रन्थ न हों, जिन्हें पढ़कर मनुष्य अपना सादवें जीवन सुधार सके, तबतक वह साहित्य अधूरा ही रहता है। इसी लिये इस ग्रन्थके लिखनेकी आवश्यकता हुई।

### श्रीहरम यान्यारे काम श्री

अपने पूर्व महापुरुषोंका जीवन वृत्तान्त पढ़नेसे प्राचीन कीर्तिकी अनोकी छटा मनुष्यकी आंकोंके सामने घूमने लगती है। उनकी अच्छी चाल-चलन, उनकी उत्तम रीति-रसम, उनका पवित्र पारिवारिक प्रेम, उनकी महान चीरता, उनका विशुद्ध विश्व-प्रेम, उनकी अटल प्रभु-भक्ति, उनकी अनोकी तर्कशैली, उनकी अकाट्य युक्तियां, उनका सचा विज्ञान, उनकी अतिउत्तम नीति आदिका हाल पढ़नेसे, मनुष्यका मन उत्तम तरंगोंसे भर जाता है। यदि उन महा-पुरुषोंका द्वत्तान्त मननकर, मनुष्य उनका अनुसरण करे, तो मानव-श्रष्टिमें अपने आपको अने आसनएर वैटा सकता है, यही इस प्रभ्यके पढ़नेसे लाभ है।

#### प्रकाशका वक्तम्प

परमात्माकी अपार अनुकंपासे आज बीर-चरितावली प्रन्थ-मालाका तीसरा प्रन्थ "भारतके महायुरुव" आपलोगोंके सम्मुख उपस्थित है। इस प्रन्थ-मालाके दो प्रन्थ "लघ-कुश" भीर "परशु-राम" को हिन्दी-जगतने इतना मान दिया है, कि ६-७ महीनेके अन्दर ही हमें छव-कुशका दूसरा संस्करण करना पड़ा भीर परशु-राम भी धड़ा धड़ बिक रहा है, आशा है इसका भी शीवही दूसरा संस्करण होगा। इस तीसरे ग्रन्थमें ३८ महापुरुषोंके जीवन चरित्र दिये गये हैं। यदि हम प्रत्येक जीवन चरित्रमें एक एक चित्र भी देते तो ३८ चित्र देने पड़ते, जिससे प्रम्यका मूल्य कमसे कम २। और बढ़जाता। हमने ऐसा करना उचित न समभा क्यों कि ऐसे उपकारी ग्रन्थ सुलभ मूल्य रखकर ही प्रकाशित करने चाहिये। इसी लिये इस अन्थमें चित्रोंको स्थान नहीं दिया गया। केवल एक वहुरंगा दर्शनीय चित्र जिसमें ७ महापुरुवेंके बहेही मनी-हरचित्र एक साथ है, बनवा कर, इस ग्रन्थके कवर-पेजपर लगा दिया गया है; जिससे प्रन्यकी शोभा चौगुनी बढ़ गई है। इसप्रन्यके दूसरे भागमें भी, एक सुन्दर बहुरंगा चित्र दिया जायेगा। ग्रन्थाः वलीका पांचवां ग्रन्थ चित्र आदिसे सुसज्जित कर, बढ़े ठाट-बाटके साथ प्रकाशित किया जायेगा । जिस प्रकार पाठकोंने वीर-चरि तावलीके दो प्रन्थोंको अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, आशा है, उसी तरह, इस तीसरे प्रत्थको भी अपनाकर, अपनी उदारता का परिचय हैंगे।





तिमें शाद्शीही सब कुछ है। किसीको बनानेकी सामग्री आदर्श है। सुधारनेकी सामग्री बादर्श है, उन्नत करनेकी सामग्री आदर्श है तथा भविष्य जीवनको सुखमय शान्तिमय वनानेकी मामग्री भी आदर्शही है। चिन्तासे हृद्य व्याकुल हो रहा है, हृद-य पर घनघोर कालीघटाके समान निराशी छा रही है, संसार बसार, जीवन निरर्थक, शरीर बृथा मालूम होता है, बुद्धि चञ्चल हो रही है, मन चञ्चलता रूपी वेगवती सरिताके समान हो रहा है, इसी समय यदि एक आदर्श-जीवनकी कोई वात, कोई कार्यावली, कोई घटना ध्यानमे आ जाती है, निराशा भाग र्जाती है, संसार असार नहीं प्रतीत होने छगता, मन अध्यद-नायसे पूरित हो जाता है, वह चञ्चलता जो जीवनको मक भूमि यना रही थी, न जाने कहाँ गायव हो जाती है-मनमें अध्यव-सायकी लहर उठने लगती है, कार्यतत्परता भर जाती है, वहीं संसार जो भार माळूम होता था, निरर्थक प्रतीत होता था, लसार वोध होता था—क्षणभर बादही कर्मपट्टताका खंजाना मालूम होने लगता है। इच्छा होती है—हम भी क्यों न कुछ

कर जाये, पयों न कुछ छोड़ जायें। इसी लिये कहते है, आदर्शही सब कुछ है और इसी छियुँ जब जब संसारमें पापाचारकी धारा बहती है। जब अनी वारका आश्रम वनने लगता है, अविवेकका सखाड़ा पैदा होने लगता है तथा जन समा-जकी मति गति शुद्धतांकी त्याग कर घोर तमोमय असत् पथकी ओर अप्रसर होती है, उस समय परमात्मा एक न एक ऐसा आदर्श उत्पन्न कर देता है, जो उल्टी धाराको फिरसे सुराह पर ला देता है, फिरसे वही सुखशान्तिका धारा प्रवाह दिखाई देने लगता है और मानव जाति अपनी भूली हुई वृत्तिको फिरसे प्रहण करनेके लिये प्रस्तुत हो जाती है। देश समाज अधवा जाति उद्यत उउने लगती है, वह अज्ञानान्यकार जो कालकी भाँति प्रास करने चला थाता था, आदर्श-जीवनकी उडवल खटासे भाग जाता है।

भारत आदर्शकी खान है। समस्त देशोंका इतिहास दूंढ दालिये—इतने आदर्श कहाँ हैं ? यह श्रेय भी इस रत्न-गर्भा भूमि-कोही प्राप्त है, दूसरेको नहीं। जिसने ऐसे ऐसे वैजोड़ आदर्श जीव उत्पन्न कर दिये, जिन्होंने अपनी गुणावलीसे संसारको भर दिया—जिनके जोड़का आदर्श जीवन कहीं दिखाईही न दिया, जो गुणमें गौरवमें, विद्यामें, कलामें, धीरतामें, वीरतामें कर्म कुश-लतामें त्यागमें लौकिक कर्मों में, पारलीकिक तत्वके अनुसन्धानमें —कहाँ तक कहें, सभी विषयों वह उत्कर्ष दिखा गये, वह आदर्श छोड़ गये, जिनका पदानुसरण तो बहुत बड़ी बात है, जिनका चिन्तवन भी यहि होता रहता, तो आज यह भारत दिख, हीनकर्मा, दुगु जोंका काना न कहलाता । आज न्यांत्वम हम हाक ACC स्मिन्डन आदर्श जीवनोंका चिन्तन, स्ती लिये का लिये हैं, कि हमेंन्डन आदर्श जीवनोंका चिन्तन, मनन और अनुस्त्र छोड़ दिया है। हम अपने आदर्श भूल गये। अपने लक्ष्या है हिंदी मुने अपने स्वताराकों भी निर्मम हदय होकर त्याग दिया—इसी-सिमे-छाज हम दीन, होन, परा-धीन हो रहे हैं।

यह सर्व मान्य है, कि पूर्व कालमें भारतने उन्नतिकी परा-काष्टा प्राप्त की थी। क्यों ऐसा बुआ था ? इसी लिये, कि यहाँ आदर्श पुरुषोंका पदानुसरण होता था। स्वदेशीय तथा खजा-तीय आदर्शको प्रहण कर—ठीक उसका अनुकरण कर भार-तवासी अपना लक्ष्य बनाते थे। अध्यवसाय पूर्वक उस लक्ष्य तक प्रबुचनेकी चेष्टा करते थे, लक्ष्य भ्रष्ट होना महा पाप समका जाता था—इसी लिये भारत उन्नत था. भारतवासी उन्नतमना थे, देश धन-भाग्य, समृद्धिसे पूर्ण हो रहा,था।

एक श्रीरामचन्द्रके जीवन परही ध्यान दीजिये—कीनसा आदर्श नहीं मिलता। मर्थ्यादाकी किस बातमे श्रुटि दिखाई देती है ! भगवान रामचन्द्र आदर्श पुत्र, आदर्श भ्रोता, आदर्श पित आदर्श लोक सेवक, आदर्श मित्र, आदर्श नीतिक्ष, आदर्श वीर, आदर्श दृद्मित्र, आदर्श राजा और आदर्श शरणागत वत्सल दिखाई देते हैं। इसी लिये उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा है। अब श्रीष्ठणाके जीवन चरित्र पर ध्यान दीजिये, मालूम होता है, इतना बड़ा हानी शायदही कोई दूसरा हो। गीता जैसा सुन्दर उपदेश जिसके मुंहसे विहान हुआ है, महाभारतमें

जिनकी नीतिकता पर पर्पर दिखाई देती है, कर्मयोगका आदर्श जिन्होंने समुज्वल रूपसे दिखा दिया है; उनका न्यादर्श जीवन एक विशेष चिन्तनीय और आदरणीय है। इसी तरह इस मार-तमें लक्ष्मणसा भात वत्सल, मरतसा त्यागी, जनकसा कर्म योगी, किवलसा ज्ञानी, दलात्रेय जैसे विरागी, भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिक हिरश्चन्द्र जैसे सत्यवादी प्रभृति कितनेही ऐसे महा पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने अपने जीवनकी घटनाओंसे दिखा दिया है। अपने कर्म द्वारा बता दिया है, कि इस संसार साग-रक्षी उबलती हुई तरंगोंके वीचमें रह कर भी किस तरह आदर्श जीवन व्यतीत किया जा सकता है और सब कुछ कर धर कर भी, किस तरह जीव अपने अन्तिम ध्येय मोक्षपदका अधिकारी हो सकता है।

पहलेही कह चुके हैं, कि आदर्श जीवनका चिन्तन भी उन्नतं करनेंकी एक सामग्री है। पर चिन्तन हो कहांसे ? जिन महारमानें अपने देशको सर्व गुण सम्पन्न बनानें अपना समस्त जीवन, यहाँ तक शरीर भी लगा दिया था—इस पश्चिमीय शिक्षाके प्रभावसे हम उन्हें भूल गये। हमारी शिक्षाकी धारा कुछ ऐसी उन्ही बही, हम कुछ ऐसी स्वार्थ पर नीतिसे पढ़ाये जाने लगे, कि हममें वह गुणोत्कर्ष हो ही नहीं सकता। जो जीवन हमारे लिये आदर्श है, जो भारतवासियोंका ध्येय है। जिसने भारतको उन्नत शिखर पर पहुचाया था—जो हमारे जातीय साहित्यके उन्नल विषयोंके परमोजवल रज्ञ थे—वे इमारी हृष्टिसे छिप गये—पाठ्य पुस्तकों उनका जीवन दिखाई

न देने लगा, उनके बदले एक नयी ही चमक दमक दिखाई देने रुगी ! उस चमकने हमें चकाचौंघ कर दिया, हम भूल गये, कि यह चमक-दमक वाहरी है, यह नि:सार है, इससे हमारा उदेश्य, हमारा छक्ष्य ठीक नहीं रह सकता, हम अपने ध्येयतक नहीं पहुंच सकते। वात यह है कि जिस भाषामें यह साहित्य रत छिपा था, जहाँ उन आदर्श जीवनोंका खजाना था, वह मृत भाषा (Dead language) समन्दी जाने लगी, उसका पडन पाठन बन्द हो गया, फिर वे वाते कहाँसे मिलें, वह जीवन कहाँ दिखाई दे ? उस आदर्श क्यी सुन्दर पुष्पकी सुगन्ध किस तरह मस्तिष्कमें पहुंचे। हमारे सामने निरन्तर अन्य विषय रहनेके कारण हमने उन्हें विरुष्टतिकी ओटमें डाल दिया। फल मिला—वही फल जो होने वाला था। हम अवगुणकी खान हुए। हम असली तत्वसे दूर जा पहुंचे। अन्तमें हम गुलाम हो गये। पाठक ! अपने आदर्शको दूर हटानेका कैंसा भीषण, कितना विषमय फल हुआ। जीवनका ध्येय स्वतन्त्रता है—उसके बदले मिली परतन्त्रता, जो देश ग्लॉका खजाना था, वह दरिद्रताका आगार वन गया। हम भूखों मरने लगे, आलसी, निरुद्यमी, अज्ञानी बन गये। केवल एक आदर्श चि-न्तन और आदर्श जीवनोंका अनुसरण न करनेके कारण हमारी यह अवस्या हो गयी।

बहुत दिनोंसे हमारी इच्छा थी, कि जिन्होंने भारतको प्रकृत भारत बेनानेमें अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, जिन्होंने इस भारतमें अपना आदर्श इस भांति छोड़ा है, जो कभी मिट नहीं सकता, उनके आदर्श जीवनका संग्रह कर हिन्दी ग्रेमि-योंकी सेवामें अर्पण करें। स्कूळ पाठशालाओंके पाठ्य विषय चुननेके तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर जो हमारा अधिकार है, उसको हम क्यों त्यामें? इसी लिये हमने यह भारतके महा-पुरुषोंका जीवन-चरित्र पक गुजराती पुस्तकके सहारे संग्रह कर पाठकोंकी सेवामें रखा है, कि इसे वे खयं पढ़ें और अपने बालक बालिकाओंको पढ़ायें, क्योंकि भारतका भविष्य उन-पर निर्भर करता है। आशा है इससे वे अनेक आदर्श प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे।

इस पुस्तकके हमने चार खएड किये है। प्रथम खएडमें ईम्बा-रावतार, द्वितीयमें देवांशी महापुरुष, तृतीयमें महान् ब्रह्मिषें और चतुर्थमें महान नृपतियोंकी जीवनियाँ और कार्य कलापों का संमह है। इस तरह एक ही पुस्तकमें अनेक आदर्श पुरुषोंका प्रातुसरण करनेका मसाला अर्पण किया है। लाभ उठाना या न उठाना पाठकोंके अधिकारकी धात है।

अब कुछ अपने विषयमें कहना भी आवश्यक है। यद्यिक हमने आदर्श चरित्र चित्रणको चेष्टा को है, और भारतके महा-पुरुपोंको जीवनियाँ आपको अपण कर रहे हैं तथापि आपलोग यदि यह समभें, कि इससे आपकी पूरी पूरी मनस्तुष्टि हो जायगी, तो यह भयानक भ्रम होगा। क्योंकि मुभे न तो विद्याही है, न उतना अध्यवसाय चलही है, जो कार्यको सुन्दर और सुसज्जित बना देता है। बतः इस बातकी इच्छा रखकर नहीं, कि पक सुशिक्षित सुपठित और सुशिल्पी साहित्यकको पुस्तक हम यद रहे हैं और इसमें भाषा सीष्ठव, रचना कौशल, भाव गाम्भी-र्य दिखाई देगा, बल्कि यह ध्यानमें रखकर, कि एक साहि-त्यसे अनिभन्न का यह संग्रह हम देख रहे हैं, यदि यह पुस्तक पढ़ेंगे तो सम्भव है, कि इसकी श्रुटियाँ देखकर आपू जब न जायें और कुछ न कुछ इसमेंसे प्रहणही कर लें। क्योंकि। 'महाजनस्य संसर्ग: क्यानेश्वति कारकः।"

"महाजनस्य संसगः नास्यनाश्चात कारकः।" "श्चुद्रोपि तनुते तात तेजस्तेजिखसङ्गतः। सर्क संपर्कतः पश्य दर्पणे दहन सुतिम्॥"

> <sub>बापका</sub>— शिवशंकर **मिश्र** ।



छप रहा है !

छप रहा है !!

एक कार्ड भेजकर शीघ्र ग्राहक श्रेणीमें नाम लिखाइये ।

वीर-चरितावकीका

<del>हैं</del> चौथा प्रन्थ<del>ही</del>

मारतके महापुरुषका

दूसरा भाग।

इस प्रन्थमे मतप्रवर्तकों, सिद्ध-योगियों, महात्माख्रों तथा नीतिकारों के करीब नरीब ४० जीवन चरित्र रहेगे। यह सर्व सिद्ध यात है, कि प्राचीन महापुरुपों के जीवन वृत्तान्त पढ़नेसे मनुष्यक हद्यपटल पर ध्यप्व प्रकाश फील जाता है, जिसका नमूना यह प्रन्थ ध्यापके हाथमें है, पढ़कर देख लीजिये। इस प्रन्थमें करीब ५०० एष्ठ होंगे ध्यौर मूल्य ३) परन्तु वीर-धरितावर्तीक प्राहकों को यह प्रन्थ पौनी कीमत पर ध्ययांत् १) में मिलंगा। यदि ध्यापकों ऐसे प्रन्थपढ़ने का शौक हो तो ध्याज ही ॥) भेजकर इस प्रन्थमालाके ग्राहक वन जाह्ये।

निहालचन्द एगड कम्पनी। नं॰ १, नारायणप्रसाद बावू छेन, कलकता।



#### प्रथम खराड ।

पृष्ठ

| 1444                                          | q              |
|-----------------------------------------------|----------------|
| १। श्रोरामचन्द                                | <b>'</b> ×€    |
| <ul><li>ो परशुराम</li></ul>                   | ৬१             |
| ३। श्रीकृप्ण ः                                | _              |
| ४। गुरू-दत्तात्रेय                            | १११            |
| - द्वितीय खरड ।                               | ः<br>१२५       |
| k। मनु-भगवान्                                 |                |
| <b>59</b>                                     | ૄૄરેં⊊         |
| •                                             | १४७            |
| ूँ । बृहद्रथ जनक                              | १७३            |
| े । बृहद्र्थ जनक<br>र्द्र । भ्रातृप्रेमी लदमण | १८७            |
| ६। महाबीर हनुमान                              | ર જે           |
| १०। धर्म्मराज युधिष्टिर                       | રર્ફેર         |
| १९ । धनुर्धर धर्जन                            | sko<br>J       |
| १२:। भीष्मिपतामह                              | 44-            |
| तृतीय खरड ।                                   |                |
|                                               | <b>ર</b> ફ્ટું |
| ्रेर्र्,। ्रकत्र्यप ऋषि                       | રફેંદ          |
| १४,। देव गुरु वृहं <b>स्</b> पति              | રહ             |
| १५ । देव ऋषि नारद                             | •-             |

| ," ( <b>*</b> )                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| विष्य, ,-५ ,-,                               | वृद्ध       |
| १६। महर्षि गौतम                              | २८४         |
| १७ । ऋगस्त्य सृवि                            | २६१         |
| १८। महात्मा विषष्ठ                           | ₹8७         |
| १६ । याज्ञवल्कम ऋषि                          | ३१२         |
| २०। गुकासार्य                                | ३१⊏         |
| २१। महर्षि बासमीकि                           | ३२₩         |
| ,<br>२२ । महात्मा वेदन्यास                   | ३३४         |
| <sup>२३</sup> । महात्मा द्रो <b>या</b> चार्य | 380         |
| २४ । महामुनि पतण्जिषि                        | ३५०         |
| चतुर्थ खरह ।                                 |             |
| २४ । प्रस्ता                                 | ३५४         |
| २६। राजा प्रुच                               | ३६०         |
| २७। मान्धाता                                 | 3€=         |
| २८। मुचकुन्द                                 | ३७१         |
| २६। सत्यवादी इरिश्चन्द्र                     | ४७४         |
| ३०। राजा सगर                                 | ३६८         |
| ३१। राजा वलीप                                | ξοΥ         |
| ३२। राजारम्                                  | ४०४         |
| ३३ । राजा भरत                                | ४११         |
| ३४ । भक्तराज प्रान्यरीय                      | 848         |
| ३४ । प्रियदर्शी चाघोक                        | <b>४</b> १८ |
| ३६ । भतु इरि                                 | ४२७         |
| ३७। धीर विक्रमादित्य                         | 888         |
| ३८। रागा मोज                                 | 88€         |

+9578785P

# भारतक महापुरुष

GH-BHOOKSHB

#### प्रथम खण्ड

## ईश्वरावतार

भूगान-नाल-मू भूगान-नाल-मू

स्पूर्णवंशी रघुकुल-तिलक देवी पुरुषके पराक्रमोंको सीम नहीं जानता, जिनके अन्यर्थ वाण, अद्वितीय राज्य-शासन, एक वचन, एक पत्नीव्रत और निष्कलङ्क नीतिने उसे अद्वितीय बना दिया है। जिसके चरण-रजके स्पर्शसे अनेकोंका उद्धार हुआ है, जिसका नाम-स्मरण भी मुक्ति दायक, कार्य्यसिद्ध-कारक तथा संकटके निवारक महामन्त्र समका जाता है। वहीं साक्षात् विष्णुक्षप लीलावतारी राम, वाहमीकि प्रभृति महातमा-

ओंके कथनानुसार, रावणादि पापी पुरुषोंका संहार, साधु जनोंका उद्धार तथा धर्म और नीतिकी खापना करनैके ल्रिये अयोध्यामें महाराजा दशरथके यहाँ पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म त्रेता युगर्मे हुमा था। उनकी माताका नाम कौशल्या था। प्रथम रामने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दि-बाया थाः फिर मायाका आवरण डाल वाल-क्रव हो गये थे। इस प्रकार उनका जन्म अयोनिसम्भव है। वह माताके संरक्षण में प्रतिपालित हुए थे भौर उन्होंने विशष्ट मुनिके निकट चेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, न्याय, नीति, तत्व ज्ञान और धनुवेदका आरम्भिक अध्ययन किया था। उनकी आकृति भव्य और भ-जायें आजानुलम्बित थीं। मुख चन्द्रके समान निर्मल. तेजपूर्ण तथा नेत्र विशाल थे। कान्ति श्यामवर्णकी छटा युक्त थी। उनका चित्त लोक-हित और माता पिताको सेवामें लगा रहता था। वे धीर, चीर, नम्र, न्याय-नीतिज्ञ और उत्तम विचारीं-से परिपूर्ण थे। वह सीताके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंको माताके समान मानते थे। उनके अङ्गमे अलोकिक सामध्ये था। वह देखनेमें सामान्य पुरुष प्रतीत होते थे, परन्तु मर्ग्यादाके अवतार परम पुरुष थे। भाषण करनेमें वह अति प्रौढ़ थे। धर्मानु-सार नित्य नैमित्तिक कस्मे करनेमें वह सदा द्रृढ़ वित्त रहते थे। शैवी दीक्षा-आनन्द खद्धप परमात्माकी उपासनाकी दोक्षा, उन्होंने अगस्त ऋषि द्वारा प्रहण को थी। वह हाथी, घोड़े तथा रथा-दिक बाहनोपर आसद्ध होनेकी कलामें परम प्रवीण थे। इन सब सद्गुणोंके कारणही वह निर्मल चन्द्रकी भाँति राजा दशरथ और अयोध्याकी प्रजाका प्रेम सम्पादन कर सके थे।

शिचा और सङ्गति—दशरयके राम, लक्ष्मण भरत और प्राश्रुघ इन चार पुत्रोंमें राम सबसे बड़े और सर्वगुण सम्प न्न थे। शुक्त पक्षके चन्द्रकी भांति, उनके गुण, शौट्यं, औदार्ट्यं, भीर हप उत्तरोत्तर वढ़ते जाते थे। सब भाइयोंमें परस्पर वड़ा ही प्रेम था। राम और लक्ष्मण एक दूसरेको प्राण समान चाह-तेथे। किसी समय भी राम, लक्ष्मणसे पृथक न होते थे। उनकी अनुपिखतिमें उनको भोजन भी न भाता था और निद्रा भी न अंती थी। राम अध्वारुढ़ हो, शिकार खेळने जाते तो लक्ष्मण धनुप छेकर उस अश्वकी छगाम पकड् आगे चलते। दोनोंमें पेसा ही घनिए प्रेम था। वास्तवमें वह दोनों पकही रूप थे। केवल देखनेमें उनके पार्थि व शरीर मिन्न थे। भरत और शत्रु-घ्र भी च्येष्ट बन्धु रामकी आज्ञाके अघोन रहते थे। उनपर प्रेम रखते थे। वह कभी भी रामसे विमुख न होते थे और राम भी अपने लघु भ्राताओंके प्रति कर्तव्य-पालनमें कभी ब्रुटि न होने दे-ते थे। भाइयोंमें परस्पर ऐसा स्नेह और सौहार्द क्यों था, इस-का कारण यह था कि, महातमा विशिष्ट जैसे सुयोग्य गुरुद्वारा उन्होंने उच कोटिको शिक्षा ग्रहण को थी और अपना समय ज्ञानी और वि-द्वान पुरुषोंकी सङ्गतिमें न्यतीत किया था। उन्होंने बहुत कुछ -देखा सुना और सीखा था। वत्रुष्ट शिक्षा भीर सत्सङ्गतिकः ही यह प्रताव था।

**अवतारका हेतु—राम पू**र्ण ज्ञानी और तेजली थे। जिसमें ईम्बरी तेज ज्यास है, वह बालक हो तब भी क्या ! 'होन-हार बिरवानके होते चीकने पात" रामके अद्भुत पराक्रम वाल्या-वस्थासे ही प्रकट होने लगे थे। उनके शौशवावस्थाके ही वसको देखकर सव लोग चिकत हो जाते थे। ऋषि मुनि और नरेश-मएडलीमें उनकी प्रशंसा होने लगी थी। उनके आदिमक हानसे 'महात्माओं को कात हो गया था, कि, वे ईश्वरावतार हैं। उनकी अगाध शक्ति और फलाके विषयमें उनलोगोंको पूर्ण विश्वास था। उनकी तेजोमय मुख-मुद्राको देख समस्त प्रजा हपित हो। उठती थी; दुष्ट समुदाय कांप उठता था और सज्जन युन्द प्रफु-ह्वित हो उठते थे। पिता दशरथ, माता कौशल्या और अयो-ध्याकी प्रजाको वह प्राण-समान प्रिय थे। उनके जन्म-कालसे ही वह नगरी स्वर्ग समान सुहावनी प्रतीत होती थी। जहाँ साक्षात ईश्वरी तेज प्रकाशमान हो, वहाँ न्यूनता किस वातकी ? जब पृथ्वीपर अधर्म बढ़ जाता है, दुर्ज्ज न सज्जनींको कछ पहुँ चा-· ते हैं, प्रजा परिपीड़ित होती हैं, चारों ओर त्राहि :वाहि मच जातीः है, तब साक्षात करुणा-निधान मङ्गळमय प्रभू दुष्टोंका संहार कर साधुओको सुखी करनेके लिये अवतार प्रहण करते हैं। अनेक शास्त्रोंमे इसका प्रमाण पाया जाता है। गीतामें श्रोकृष्णने खयं कहा है कि, ''मनुष्यांका कल्याण करनेके छिये ही मैं समय समय पर जन्म ग्रहण करता हूँ " यह सत्य है। भगवान उस समय अपने केवल शुद्ध वैतन्यको दूसरे किसी मनुष्यके जीवातमासे

मिला देते हैं। यही कारण है, कि अवतारी पुरुषोंने अन्यजी-वातमाओं की भांति नर-लीलाका विस्तार किया, किर भी शुद्ध चैतन्यके प्रभावसे सत्य धर्मकी स्वापना करने में वे समर्थ हुए। रामावतार पूर्ण कहा जाता है, क्यों कि उन्होंने शुद्ध चैतन्यकी 'श्रेष्ट प्रवलता प्रदर्शित कर साधु और धर्मातमाओं की रक्षा की 'यी। दुणतमाओं का संहार और सत्य-धर्मका स्थापन किया 'या। अवतारों की वात प्राचीन और अद्भुत योग विद्याके अन्तर्गत हैं, इसका रहस्य वही समक्त सकते हैं, जिनको उस गुप्त विद्याके तत्वों का यथार्थ झान हो।

राम तथा अन्य महापुरुवीयर विष्णु किम्बा शुद्ध चैतन्यका प्रतिविम्य पड़नेसे वे अवतार माने गये हैं। इस पर निष्प-ञ्चपात और सत्य शोधक विद्वान पुरुषोंको यधार्थ परोक्षा कर-नेसेही विश्वास होगा। विश्वामित्र, वशिष्ठादि ऋषि और मुनियोंने अपनी दिव्य-दूष्टिकी शक्तिसे यह जान छिया था, कि राम साक्षात् ईश्वरावतार हैं। उनकी अद्भुत शक्तिपर उनका विश्वास था। रामकी अवस्था केवल पंद्रह वर्षकी थो, परन्तु विश्वा मित्रको यह ज्ञात था, कि वह राष्ट्रसोंको मारकर यज्ञ-रक्षा करनेके लिये समर्थ हैं। यह जानकर ही उन्होंने राजा दशरथकी सभामें कहा था,—"राजन् ! जिस समय में दीक्षा प्रहण कर यहका अनुष्ठान करता हूं और यहको समाप्तिका समय निकट बाता है, उस समय मारीच और सुवाहु नामके राक्षस -क्विर इत्यादि अववित्र वस्तुओकी वर्षाकर उस यज्ञ-वेद्शका

दूषित कर देते हैं। उनके इस कृत्यसे निकत्साह हो, मुझे उस तपोभूमिका परित्याग करना पड़ेगा। मैं अपने शापसे ही उनको जलाकर भस्म कर सकता हूँ, परन्तु यह 'करते समय शाप देना धर्म-विरुद्ध है। यही कारण है कि, में निरुपाय हूँ और चाहता हूं, कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रामको इस कामके लिये मेरे साथ कर हैं। राम अपने तेज और मेरे अनुग्रहके प्रभावसे उन राक्षसोका नाश करनेमें समर्थ होंगे। मुझे इस बातका विश्वास है, कि राक्षस रामको कदापि नहीं पा सकते। रामके प्रभावको जैसा मैं जानता हूं, वैसाही गुरु विश्वष्ठ भी जानते हैं।"

यज्ञ-रिक् । — यह सुनकर दशरधने कहा — "भगवन् ! रामकी अवस्था अभी पन्द्रह वर्ष से भी कम है। मुक्के रामका वियोग असहा प्रतीत होता है। फिर, राम अभी वालक हैं, वह युद्ध-विद्या क्या जाने' ! राक्षस कपट कलासे युद्ध करते हैं। पुलस्त्यका पौत्र रावण ब्रह्मदेवसे वर प्राप्तकर मत्त हो गया है। उससे तीनों लोक त्रसित हैं। वह चड़ा शक्तिशाली है। कुनेरका भाई है, राक्षसोंका राजा है और विश्वविद्यात है। वही मारीच और सुवाहु इत्यादिको इस कुकर्मके लिये भेजता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। मैंने यह भी सुना है, कि रावणसे जो युद्ध करता है, उसका सामध्येहो नष्ट हो जाता है।" इस प्रकार कहकर उन्होंने रामको भेजना असीकार किया, परन्तु विश्वाप्ति ऋषियोंके समकाने पर मान गये और रामको विश्वामित्रके साध कर दिया। लक्ष्मण भी उन्होंके साथ चले। ये

सुकुमार वद्यों धुधा और तृपासे पीड़ित और पथ-श्रमसे श्रमित न हों, शीत षिंवा प्रखर स्टर्य तापसे उनके वर्णमें अन्तर न आ जाय, पराक्रम, वुद्धि और वलका वृद्धि हो, सूर्य-समान तेजस्वी प्रतीत हों, राक्षसादि दुष्टोंके सम्मुख विजयी हों,इसीलिये बद्भुत चमत्कार पूर्ण 'वला' और 'अतिवला' नामक विद्याओंका विश्वामित्रने उन्हें उपदेश दिया । राम राजकुमार होनेपर भी विश्वामित्रके प्रेम पूर्ण वचनोंको सुन, चुभनेवाली तृणशय्या पर भी सानन्द सो रहते थे। नित्यकर्मों से निवृत हो, वह प्रतिदिन उनको प्रणाम करते थे। मार्गमें जो प्रदेश और आश्रम मिलते, बिश्वामित्र उनका विस्तृत वृत्तान्त कह सुनाते थे । मलय और कुरुष नामक दो सम्पन्न प्रदेशोंके मारीचकी माता ताड़िका नामक राक्षसीने उजाड़ डाला था । वहां पहुंचकर विश्वामित्रने उसका नोश करनेके लिये रामसे घनुष टंकार करनेको कहा। उस टंकारकी प्रचएड ध्वनिसे चारों दिशायें प्रतिध्वनित हो उठीं । ताड़ि काने उसे सुना और वह क्रुद्ध होकर दौड़ पड़ी। जिसके दर्शन मात्रसे कापुरुषोंका हृद्य काँप जाताथा, ऐसी कालरूपो मायावती राक्षसी ताड़िका रामपर प्रहार करनेके लिये, दौड़ पड़ी परन्तु रामके एकही वाणने हसको निर्जीव कर डाला। वह एक चीख मारकर भूमिपर गिरप्ड़ा रामका यह विक्रम देख विश्वामित्र और देवतागण अत्यंत प्रसम्न हुए। इस स्थान पर विश्वामित्रने रामको अनेक प्रका-रके रस्त्रास्त्र प्रदान किये । वहांसे वह सिद्धाश्रम पहुंचे और यज्ञका अनुष्ठान करने उने। रामने राक्ष्सोंका निवारणकर यहाकी रक्षाकी।

मिथिलापुरी गमन—यह समाप्त कर, राम रुक्ष्मण सहित, विश्वामित्रने मिधिलापुरीके लिये प्रस्थान किया। मार्गमें रामकी चरण-रेणुके प्रतापसे, अहिल्याका उद्धार हुआ। मिथिलापुरीमें राजा जनकने यज्ञका अनुष्ठान किया था। ख्सी समय सीताके खयम्बरकी भी योजना को गयो थी। यहाँ अनेकानेक राजवंशी राजे महाराजे, राजकुमार और ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। जनकने प्रतिज्ञा को थी कि, विख्यात शिव-धनु-षपर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसीके साथ सीताका परिणय होगा । यह महोत्सव देखने और अपना अपना पराक्रम दिखा कर सीताके समान सुन्दरीका पाणिग्रहण करनेके लिये छाला-यित होकर दूर दूरके कितनेही नरेश आ उपस्थित हुए थे। उस विष्यात धनुपकी प्रत्यंचा चढानेका सामर्थ्य देवता और राक्षसीमें भी नहीं था, मनुष्योंकी कीन कहे ? राम, लक्ष्मण तथा विश्वा-मित्रक रखकर राजो जनकने उनका यथोचित आद्र किया था । रामकी सुशोभित और मांचुरीमूर्तिको देख छोग पुछक्तित हो उठे! पूछने पर विश्वामित्रने दोनों भाइयोंको परिचय दिया। परिचय पाकर जनक भी सीमातीत प्रसन्न हुए ।

सीताका स्वयम्बर —खयम्बरकी शोभा अपूर्व थी।
मएडए समाजनोंसे परिपूर्ण था। वीचमें वोरोंकी परीक्षाके लिये
सदाशिवका विशाल और भारी धनुष रक्खा हुआ था। उसकी
स्वारों ओर नरेश-मएडली और ऋषिगण सुशोमित थे। जनक
के मन्त्रीने सभाजनोंको संवोधित कर कहा—"जो इस धनुष

भी प्रत्यंचा चढ़ा संकेगा, उसे ही जनक-निदनी जयमाल पह-नार्षेगी।" यह सुनकर फ्रम्पाः रात्रणादिक अनेक राजवंशी षठे और उस घनुपपर प्रत्यंचा चढानेके लिये उठानेका उद्योग करने लगे। परन्तु जिस प्रकार कामी पुरुषोंके वचनसे सती-का मन चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार भतुष भी चलायमान न हुआ, और जिस प्रकार वैराग्यशून्य संन्यासी उपहासके पात्र होते हैं, उसी प्रकार वह लोग भी नि--स्तेज भीर उपहासके पात्र हुए। वीर पुरुषोंकी यह दशा दे<del>ज</del>, जनम रोप पूर्वक कहने लगे, कि- 'शोक! प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा; कोई उसे उठा भी नहीं सका। अव कोई अपनेको चीर और बात्माभिमानी न समक्षें। मैंने जान लिया कि, पृथ्वी वीर-विहीन हो गयी है! प्रतीत होता है कि, कोई नर-रत्न वीरकी उपाधिसे विभूषित हो —यह दैवकी इच्छा नहीं है। सीता भले ही कुमारी रहे, आप लोग अपने अपने घर लौट जाइये, मैं अपना 'अण नहीं छोड़ सकता।"

जनकमे यह हृद्य-वेधक और तिरस्कारपूर्ण शब्द लक्ष्मणके अन्तरघटमें वाणके समान लगे। उनके नेत्र लाल हो गये। वह रामको प्रणाम कर कहने लगे—"जिस समामें एक भी रघु-वंशी उपस्थित हो, उस समामें ऐसे शब्द कहना उनका अपमान करना है। इस पुराने धनुषकी कौन कहे, में ब्रह्माण्डको गेंदके समान उठा सकता हूँ और मेठको भी मूलीकी तरह तोड़ एकता हूँ। इसी समय रघुवंशियोंका वल दिखा कर, सभा-

जनोंको विश्वास दिला सकता हूँ कि वसुन्धरा चीर वीहीन नहीं हुई है।" राम उनके वीर वचन सुन कर प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको शान्त किया। फिर विश्वासित्रको प्रणाम कर उनकी आज़ा प्राप्त की और उठ राहे हुए। पन्द्रह वर्षसे भी कम अवस्थावाले इस सुन्दर और सुकुमार वालक्षको कटिवद्ध होते देख, अन्य राजवंशी चिकत और विस्मितसे उठे। जिस प्रकार सुर्यो दयके समय नक्षत्र निस्तेज होते हैं, उसी प्रकार उनके अन्य प्रतिद्वन्दी नरेश उनको उठते देखकर विस्तेज हो गये। म्रापि मुनि प्रसन्नहोने लगे। राम उस धनुवकी स्रोर अग्रसर हुए। अनेक स्त्री पुरुषोंके चित्तमें चिन्ता होने लगी, कि इतना छोटा यह श्यामसुन्दर सुकुमार वालक यह विशाल धनुप कैसे वठा सकेगा ? राम धनुषके समीप जा पहुंचे और जिस तरह गरड़ सर्पको उठा छेता है, उसी तरह उन्होंने घनुपको उठा लिया। चपलताके साथ उसको प्रत्यंचा चढाई और उसे इतने जोरसे खींचा, कि वह कड़कड़ाकर दो टूक हो भूमिपर गिर पड़ा। सब लोग यह देखकर चिकत हो गये। देवता पुष्प पृष्टि करने लगे, चारों ओर जय जयकारकी ध्वनि गूंज उठी, सुन्द-रियां मङ्गल गीत गाने लगीं और मनोहर वाद्योंका घोप सुनायी पड़ने लगा। सिंक्योंसे घिरी हुई सीताने स्नेह-जयमाला रामके कर्ठमें डालदी और सभी रामके पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे।

परशुराम भेंट-परन्तु इसी समय पृथ्वीको इक्कीस-वार नि: क्षत्रिय और वीर-विहीन करनेवाले परशुराम वहां आ पहुंचे। शिव घतुपका भङ्ग देखकर उनको भृकुटी चढ़ गयो, शरींर क्रोधसे थर धर कांपने लगा—आंखोंसे मानो आगकी चिनगारियां निकलने लगीं। उन्होंने गरजनर कहा—"किसने यह शिव-धनु तोड़ा है ? किसे अपना प्राण भारी हुआ है ? साथही वे अपनी वीर-गाथा भी कितनीही सुना गये। लक्ष्म-णको उनकी कटूक्तियोंपर क्रोध आ गया। उनमें और परशुराममें खूय नोक भाकिकी हुई। अन्तमें परशुरामने अपना धनुष देकर रामकी परीक्षा ली। अव वे भी समक्त गये कि राम साधारण पुरुष नहीं हैं—इनमें ईश्वरका कुछ विशेष अंश है। अतः चे विनम्र हो पड़े । परशुरामकी ज्ञात हो गय कि राम ईश्व-रावतार है अतएव वह उनको गलेलगा कर मिले। फर कोई उपद्रव न हुआ। यह शुभ समाचार अयोध्या भेजागया और वहांसे दशरधादिकका आगमन हुआ। वड़ी घूमसे राम और सीताका परिणय समाप्त हुआ। फिर, सव लोग सकुशल अधोध्या जा पहुं चे । रामने चशिष्ठके निकट, धनुर्विद्याका विशेष ज्ञान प्राप्त किया । वह पिताके आज्ञानुसार राजकाजमें थोग देने लगे। उनकी कार्य्य शैली और सदाचरण देख मंत्रि-मंडल और समस्त जनता अतीव प्रसन्न हुई। प्रजाका प्रेम दिन प्रतिदिन यद्ता गया। उनकी कीर्ति दिगन्तमें व्याप्त हो गयी। पति और पत्नी—सीता और राममें भी परस्पर वड़ा प्रेम्न था। वे परस्पर एक दूसरेके अनुकूछ आचरण करते थे। रामने एक पत्नीव्रतः . धारण किया था और इससे उनकी की तिंमें विशेष वृद्धि हुई थी।

एक पलीव्रत-एक पत्नी व्रतकी महिमा महान है। -जी एक पत्नीवत धारण नहीं करता उसके जप तप, ध्यान, वान, श्रवण मनन, खाध्याय और ईश्वर-भक्ति इत्यादि व्यर्थ है, -इन सबसे वह फल नहीं प्राप्त हो सकता जो फेवल एक पत्नी -ब्रत पालनसे प्राप्त होता है । वेद, शास्त्र, पुराण और इतिहासों में एक पत्नी व्रतकी घड़ी प्रशंसा की गयी है। इस व्रतकी उपा-सनाका फल सभी लोग जानते हैं। इसके पालनकी जितनी उपेक्षा की जाती है, उतनाही उसका अनिष्ट फल प्राप्त होता है। -यम पत्नी-व्रत क्रपीं फल्पवृक्षकी अवहेलना करनेवा**ले कितनेही** -राजा राज्य और कितनेही अपना प्रताप खो चैठे हैं। **कितनेही** दरिद्रावस्थाको प्राप्त हुए हैं और कितनेही इतने पतित हुए हैं, 'कि राहके रोड़े भी उनकी हंसी उडाने लगे हैं। एक पक्षोवत <sup>,</sup>यक सर्व<del>ीरा</del>म सुखका साधन विजयका मूल और उन्नतिका कारण है। इसीसे यशक्षी अमृतकी प्राप्ति होती है। इस महा - ब्रतके अखएड पालनसे राजा नल पुनः स्वराज्य प्राप्त **कर सके** धे और आंपित्तियोंसे पार हुए थे ! इसी व्रतको अलएड रखनेके लिये कैलाश विहारी श्री त्रिपुरारिने सतीके देहत्याग देनेपर बा--रह वर्ष परर्थ्यन्त तीर्थाटन किया था। इसी व्रतके संरक्षणसे महाराजा पुरुवा उर्वशीके अन्तर्ध्वान होनेपर विह्वलताको प्राप्त हुए थे। महाराजा चिन्तामणि और ऋतुध्वज इत्यादिने इसी न्व्रतको अखएड रखनेके लिये संसारका त्याग कर वीहड बनकी -राह ली थी। सृष्टिके आरम्भसे लेकर आज तकके इतिहास

ರ್ಷ)[ವಿ

पढ़ जाह्ये, आपको यही जात होगा कि, जो लोग महातमा माने गये हैं, जो जो पुण्यश्लोक गिने गये हैं और जो वड़े वड़े यशस्त्री नरेश हुए हैं, उनकी उन्नतिका एक प्रधान कारण एक पक्षण्यत है। जहाँ इसका अभाव है वहां अक्षय्य धन-भएडार, प्रवीण मंत्रियोंको प्रवलता, और शीर्यशक्ति निःसीम होने पर भो वड़े वड़े पृथ्वीपति पतित दशाको प्राप्त हुए हैं। उनका ऐश्वर्य नष्ट ही हो गया है और उनका देश उजड़ गया है। खोज करनेसे यहीं हो गया है और उनका देश उजड़ गया है। खोज करनेसे यहीं जात होगा, कि इसका कारण एक पत्नीवतकी उपेक्षा है। श्रीरामचन्द्रके समान परम पवित्र पुरुषने एकपत्नी वत पालन कर संसारको यह दिखा दिया है, कि पुरुषोंका एक पत्नी वत, पालन ही परम कन्ते व्य है।

सदाचार—विवाह होनेके बाद वारह वर्ष पर्यन्ते रामने सांसारिक सुख भोग किये। वह सदा शान्त रहते थे। उनके संभाषणमें कोमलता ही कोमलता देख पड़ती थी। उनसे कोई कठोर वचन कहता तब भी वह उसे उसी प्रकार कोमल उत्तर देते। कोई लेश भी उपकार करता, तो वह उससे सदैव प्रसक्त रहते और किसीक अनेक अपकार करनेपर भी वह उसका विचार न करते थे। राज-काज और विद्याध्ययनसे जब उन्हें अवकाश मिलता, तब वह विद्यान और सुशील लागोंसही संभाषण करते थे। उनसे कोई मिलने जाता तो उसे वह विवेकसे बुलाते और आदर सत्कार करते थे। महान् पराक्रमी होने परभी, उनको उसका अभिमान न था। वह स्वप्नमें भी असत्य न

वोलते थे। वृद्ध और ब्राह्मणोंक वड़ा सम्मान करते थे। क्षात्र धमपर उनका वड़ा प्रेम था और वह निषिद्ध कर्मों से दूर रहते थे। दुखी लोगों पर बड़ी दया रखते थे। चह जितेन्द्रिय थे और धर्म-विरुद्ध बातोंमें रुचि न रखते थे। युक्ति पूर्ण संभाषण द्वारा अपनी वातको सिद्ध करने वाले मनुष्यकी परीक्षा करनेमें वह वड़े निपुण थे। अवसर पर वह कभी न चूकते थे। राजकोय कार्यों के लिये, वह सर्वधा योग्य कर्मचारियों कोही नियत करते थे। क्रोध और प्रेमको वह नियमित और उचित सीमासे अधिक न बढ़ते देते थे । न्याय करनैमें वह बड़ेही प्रवीण थे और प्रजाको कए न प्रतीत हो, ऐसे चातुर्यसे राजस ग्रहण किया करते थे । आयका चतुर्था'श और अत्यावश्यक प्रसंग आनेपर अर्घ भाग, इससे अधिक न्यय कदापि नहीं करते थे। प्राय: सभी प्रचलित भाषाओंका उन्हें ज्ञान था। उनके सुख-भोगसे धर्मार्थ को हानि न पहुँ वने पाती थो। वह समस्त कलाओंमें प्रवीण थे और उनका अभिप्राय विना वतलाये कोई नहीं समक्ष सकता था। हाथी और अश्वादिक वाहनोंको शिक्षा देनेमें वह दक्ष थे। धमं, यश, सुख मौर सज्जनोंका स्तेह संपादन करनेमें वह दत चित्त रहते थे। न्यूह रचनामें भी वह परम चतुर थे। वह ऐसे घोर और युद्ध-विद्या निपुण थे, कि विजय उनकी दासीके समान रहती थी। पराये गुणोंमें वह दोवारोपण करना जानतेही न थे। वह पराई सम्पतिको देख द्वेष न करते थे। कपमें कामदेव, धुद्धिमें बृहस्पति और पराक्रममें इन्द्रसे भी विशेष

t5)(6t

चे। राम सर्वगुण सम्पन्न और सर्वश्रेष्ट व्यक्ति थे। राम राजा हों यह देखनेकी प्रजाको वड़ो उत्कंडा थी। राजा दशरथको भी वैसीही इच्छा हुई। उन्होंने प्रजाको एक सभा निमंत्रित कर छोक मत जाननेकी इच्छा प्रकटकी।

युवराज पद-सभामें दशरथने कहा- 'प्रजाजनो! मेरे पूर्वज इस राज्यकी प्रजाको पुत्र समान मान पालन करते रहे हैं। मैं भी उनकाही अनुसरण और यथा शक्ति प्रजा पालन तथा लोंकदित करता रहा है। आप लोग यह भलीं भांति जान-ते हैं। अब मेरा शरीर जीर्ण हो गया है और मैं राज काजका महान भार उठाते उठाते थक गयो हूं। आप लोंग कहें तो राम-चन्द्रको युवराज वनाकर मैं शान्त जीवन व्यतीत करूँ।" यह सुनकर सभाजन हर्पनाद कर उठे और कहनेलगे—"महाराज! <sup>-राम</sup>चन्द्रने अपने गुणवान नीतिवान और ज्ञानवान होनेका पूरापूरा प्रमाण दे दिया है। वह आजतक किसी रणक्षेत्रसे पराजित होकर नहीं छोटे। जब वह कहीं वाहरसे अयोध्यांको आते हैं तव जैसे 'विता पुत्रसे कुशल समाचार पूछता है उसी प्रकार वह हम लोगोंसे प्रश्न करते हैं। राममें किसी प्रकारका दुर्व्यसन नहीं पाया जाता। पुरुषोंकी कीन कहे वृद्ध और युवतो ख्रियां भी मनाती हैं कि राम युवरांज हों। राम सत्यवादी जितेन्द्रिय और सदाचारी है। वह नीति और न्याय जानते हैं और सर्वदा विद्वानोका ही संग करते हैं। हम लोग उनके इन गुणों पर मुग्ध हैं और हृदयसे चाहते हैं कि वह युवराज हों। धन्य है! ऐसे राजाको प्रजा, क्यों

न चाहे ? अपनी प्रजाकी सम्मति प्राप्त कर राजा दशरधने रामको प्रवराज पद प्रदान करना स्थिर किया।

पिताका उपदेश्—राम कल युवराज होगे—पह बात सारे नगरमें फौल गयी । प्रजा द्वित होने लगी। और जोरोंके साथ अभिपेक की तैयारियां होने लगीं। राजाने रामको चुलाकर कहा—'हे पुत्र! तुम सब भारवोंमें यहे ही भीर सर्वगुण सम्पन्न हो। समस्त जनता तुम्हारे सदुगुणोंके कारण तुमसे प्रेम करतो है। मैं कल तुम्हें युवराज वनाऊंगा। तुम खयं समभदार हो, तुम्हें फुछ वताने और सिपलानेकी साव-श्यकता नहीं है। फिर भो स्तेह वश में तुमसे यही कहना चा-इता हूँ, कि इस समय जितनी नोति और धर्मसे तुम काम छेते हो भविष्यमें उससे भी अधिक नीतिसे फाम लेना और सदर्री जितेन्द्रिय रहना । द्यूत, स्त्री, प्रसङ्ग, मृगया, मद्यपान, और थमेको हानि पहुँ चानेवाले कम्मों का सर्वथां त्याग करना। प्रजा को सदा प्रसन्न रखनेका उद्योग करना। राजा और प्रजामें परस्पर प्रेम हो, उनमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य न हो तो राजा निविघ्न और दीर्घ काल पर्य्यन्त राज कर सकता है।" रामकोद शरथने इसी प्रकारके धर्म और नीतिपूर्ण समयोचित कितनेही उपदेश दिये।

रामकी स्वाभाविक राजनीति—राम प्रजाकी मही भाँति रक्षा भोर पालन करने योग्य थे। अपने सदाचारसे वह प्रजाको सदाचारी वनानेका प्रयत्न करनेवाले थे। गो ब्राह्म-

12)(CT

णके प्रतिपालनमें उत्साह रखते थे। प्रजाक आचार विचार व्यविषत रखते थे। वह किसोका जी नहीं दुखाते थे। वह समऋते थे, कि प्रजाका असरतीय राजाका सर्वनाश है। यथा राजा तथा प्रजा, जैला राजा वैली प्रजा। प्रजाका आचरण राजाके वाचरण पर अवलम्बित है। यदि राजा नीतिमान हुआ तो प्रजा खर्य नीतिमान वन जाती है। राजाकी अनीति एक महान दूपण है, वह राजा प्रजा उभयके लिये दुःखप्रश् है! इस-के कारण शत्रुओं की खुद्धि सीर शक्तिका क्षय होता है। जो राजा नीतिको छोड़ खेच्छाचार करता है, वह अन्तमें दुखी होता है। स्वेच्छाचारी और तिरंक्तम तरेशकी सेवा करता तलवारकी धार पर चलना है। नीतिमान नृपतिको सेवा सहर्ष ही की जा सकती है। जो नीतिमान और शक्तिसाठी होते हैं उनको अनायास हो छङ्मी प्राप्त होती रहती है। राजाको पेसी नीति घारण करनी चाहिये, कि जिससे समस्त प्रजा बिना किसो प्रेरणाके उससे प्रेम करने छग जाये। जो नरेश अनोतिसे काम छेते हैं और प्रजाको कप्ट देते हैं, उनके राज्यके मनुष्य देश विदेश अधवा किसो अन्य प्रदेशमें जा वसते हैं। उनका सेन्य-वल भो अन्यविशत रहता है और मन्त्रो मण्डल भी मनमें भेर्-भाव रखने लगता है। निसन्देह ऐसे नरेश अति-शोघ पद्च्युत हो जाते हैं। जो अपनी प्रजाका भलो भांति **खालन पालन करते हैं, उनकी सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती**, है। राजाके लिये, प्रजाको सन्तुष्ट रखनेमेंही सिद्धियोंका

निवास है। प्राचीन विद्वानोंका कथन है कि, पृथ्वी कामधे तु है। उससे यदि मनोवाञ्छित फल प्राप्त करना हो, तो सर्व प्रथम प्रजारूपी उसके बछढ़ेको तृप्त करना चाहिये। प्रजाके दुःखसे दुखी होना, सुखसे सुखी होना और निरन्तर उसीकी हित-चिन्तामें मन्न रहना—यही नरेशोंका कर्च व्य है। इन्हीं बातोंकों देखकर रामकी राजनीति सबंशेष्ट मानी गयी है।

हर्ष त्रङ्क-पिताका उपदेश श्रवण कर रामंने उनको प्रणाम किया। फिर यह सवाद सुनानेके लिये वह अपनी माता' के निकट गये। देवी कीशल्या पवित्र पट परिधान कर देवार्चन कर रहीं थीं। सीता भो वहीं उपिसत थीं। सुमित्रा और लक्ष्मण भी वही जा पहुँ चे थे। रामने माताओं को सविनय प्रणाम किया और श्रमिषेककी बात कह सुनायी। पासमें वैठे हुए लक्ष्मणको देख वह कहने लगे—"मैं अपने छिये नहीं, किन्तु. तुम्हारेही लिये जोवित हूँ। यह सारा पेश्वर्य भी तुम्हारेही लिये है। तुम्हीं मेरे वास्तविक प्राण हो " इत्यादि। धन्य है पेसे ज्येष्ट बन्धुको ! वन्धु हो तो ऐसाही हो । अभिषेकके शुभः समा चारसे राजसमाज, अन्तःपुरकी स्त्रिया और प्रजा-जनोंमें हुर्ष की हिलोरं उठने लगीं। कैंकेयी विमाता होने पर भी हर्षोन्मत्त हो गयी । उसने यह संवाद मन्यरा नामक दासीसे सुना था । उसने अपना रहाहार मन्थराको उपहारमें दे दिया। फिर भी उसे अर प्रसन्न देख वह कहने लगी कि—"मन्थरा ! अप्रसन्न न हो । तूने मुन्ते आज जो शुभ-संवाद सुनाया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न

हुई हूं। तुम्हे जो चाहिये मांग ले, मैं देनेको तैय्यार हूं-मैं राम और भरतमें कुछ भी अन्तर नहीं मानती। रामके अभिषेककी बात सुनकर मुक्ते बड़ा हर्ष होता है। राम सर्वगुण सम्पन्न हैं। बह माई, सेवक और प्रजाका पिताकी भाँति पालन कर सकते हैं। यह सब भाइयोंमें बड़े हैं; इसलिये उनकाही युवराज होना उचित है।" केंकेयीकी यह बातें सुन छेनैपर मन्थराने अपना परिताप प्रकट किया, परन्तु कैकेयीने पुनः यही कहा कि—"मन्थ-रा! राम अपनेही समान अपने भाइयोंको मानते हैं। रामको जो राज्य मिलेगा, वह भरतकाही राज्य होगा। मुक्ते राम भरत से भी विशेष प्रिय हैं। यह तो एक प्रकारका अम्युदय हुआ है। इससे भविष्यमें कुछ भलाही होनेकी सम्भावना है। रामके अभिषेकको सुन तेरे जीमें व्यर्थही जलन होती है। यह तेरे स्वभावका दोष है।"

रङ्गमें मङ्ग-मनुष्यका मन चञ्चल होता है। वह नीच लोगोंके संग और कुशिक्षाके प्रभावसे चलायमान और श्रष्ट हो जाता है। दासी मन्यराका स्वभाव अच्छा न था। उसने वारस्वार कैंकेयीसे विपरीत वातें कहीं। अन्तमें कैंकेयीका मन चलायमान हो गया और उसकी मित पलट गयी। एक बार, राक्षसोसे युद्ध करते समय, कैंकेयीने दशरथको सहायता दी थी। वास्तवमें उसके पराक्रम, बुद्धि और साहाय्य-वलसे दशरथको विजय प्राप्त हुई थी। प्रत्युपकारमें उस समय राजाने उसे दो वरदान मांग-नेको कहा था। कैंकेयीने कहा था"अभी नहीं, आवश्यकता पड़नेपर

मांग लु'गी" राजानेभी कहा था "तथास्तु।" मन्धराके समभानेपर उन हितकर घचनोंका कैकेयोवे इस समय उपयोग करना निश्चय किया। दशरधके यानेपर उसने उन बचनोंकी स्मृति दिलायी थीर कहा कि रामको ,चीदह चप के लिये चनवास भीर भरतको असियेक—यह दो चरदान दे, अपनी प्रतिक्रा पालन कीजिये। राजा के समम्बाने घुम्बानेपर भी उसने अपना दुराग्रह न छोड़ा । युद्ध दगरप भूव्जिन होकर गिर पड़े और चैतन्य आनेपर वह शोकसे मन्दन करने लगे। "ए। राम!" कइने हुए वह अहिं भरने लगे और उत्रतमान्त पृढे हाधोकी तरह सद्मकर गिर पहे। पुनः एक यार यह बोल उठे-"केंक्षेयो ! यह अनयंकी वात तुके किसने मिपायो ! फइने हुर नुके लाज नमां नडी याती ! इस प्रकार तेरे स्थमायकी नीचना आजहो देखो गयो। यदि त् गतना है, कि महन और उसके साथही साथ संसारका भी भक्त हो तो तू पेमे वरीं को यावना न कर! भरत धर्मातमा है, वह रागसे छुटा करगडव नहीं करमकता। हाय !में नहीं जानता था, कि मेरी शास्त्रोगमें साप मीजूद हैं ! में रामसे यह यात क्यों कर कहें त्रमते अपनक अध्ययम,प्रतायच्यं,गुरुलेवा और मुसे सदायता देनेमें यह ही यह उठाये हैं। अब उमें सीप्यकालमें भी में कर हूं. यद केंग्रे हो राजना दे ! रामका खताव में जीनता है। वह में। या तुराल मान हेना है। मेरे कहतेही यह बावासके जिंगे भेगार दा जायगा । ताय ! यह कैनी विवरीन घटना है! हैं केंद्रेगी ! तुने विकास है ! ऐसी बात करते तेसी जीन वर्गी

tr)(64

न छाएडत हो गयी ? तू पानीमें मर, अग्निमें जल जा, विष पान कर ले या धरतीमें समा जा ! मैं तुक्ते अव जीवित दशामें देखना नहीं चाहता । देख ! अव भी कहा मान और दुराग्रह छोड़ दे ।" इस प्रकार दशरधने बहुत कुछ कहा; परन्तु कैकेयी टससे मस न हुई । राजाने समस्त रात्रि तड़प तड़प कर न्यतीत की । दूसरे दिन, प्रभातसेही चारों ओर धूम मचने लगी और अभिषेककी तैयारियां होने लगीं । सभा-भवन नियमित समयके पूर्वही सभा-जनोंसे भर गया । सब लोग दशर्थकी मार्ग-प्रतीक्षा करने लगे। परन्तु अन्तः पुरमें उनकी क्या दशा है, यह किसीको ज्ञान न था।

नित्य नियमानुसार सुमन्त्र अन्तःपुर गये और महाराजासे चलनेकी प्रार्थना की, यह सुनतेही राजा दशरथका शोक सीमातीत वद गया और वह कुछ भी न बोल सके। यह देख-कर केंद्रेयीने कहा—"रामको बुला लाओ!" परन्तु सुमन्त्र महाराजकी काजा प्राप्त करनेके उद्देश्यसे वहीं अटक रहे। इशरथ शोक सागरमें इव गये थे। उनका मुख निस्तेज हो गया था। जैसे तेसे उन्होंने कहा-"सुमन्त्र! में रामको देखना चाहता हूं। उनको छे षाओ ?" विचारा मन्त्री कुछ भी न समभः सका। उसने तुरस्त रामको सूचना दी। राम उसके साथही चल पहे । मङ्गल मनाती हुई सीता उन्हें द्वारतक पहुँचा गर्थी। वाहर हर्मण से मेट हुई। राम स्थार्ड़ हुए स्रीर स्थ्रण सर्वर से वीहे एके रहे। रथके भास पास शस्त्र सिक्तत अवागेही चलते हंगे और वीर पुरुष सिंहनाद करने लगे। विविध प्रकारके वाद्योंका

होने लगा भौर यन्दी जन विरदावली गाने लगे। अट्टालिका-ओंसे सुन्दरियां पुष्प वृष्टि करने लगीं और लोगोंमें भांति भातिकी चर्चा होने लगी -राम राज्यमें किसीको दुः सन होगा भौर सबकी कामनार्ये परिपूर्ण होंगी, इसमें किसीको संदेह न था। वृद्धोंके भाशोर्वां सुनते, दोनों पर दया दिख्ाते और देवस्थानोंको प्रणाम करते हुए राम, उस राजप्रांसादमें जा पहुँ चे, जहां कैंकेयीके निकट शोकातुर और उदासीन दशामें दशरध चैठे हुए थे। रामने नित्य नियम। नुसार ही अविचलित भावसे उनको प्रणाम किया। दशरथ उनको देख कर विह्वल हो गये। उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगी। वह 'राम' इन हो अक्षरींके अतिरिक्त कुछ भी न बोल सके। उन्होंने शिर नीचा कर लिया और माहें भरने लगे। पिताको इस प्रकार संतप्त और दुःखी देख राम केकेयोसे पूछने लगे—"माता । विताजी इस प्रकार शोकातुर क्यों हैं ? सुकसे कोई दोष तो नहीं हुआ ? क्या बह मुफसे अप्रसन्न हैं ? मैं पिताजीको इष्टरेवके समान मानता हूं। उनको अप्रसन्न किंवा असंतुष्ट कर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। में उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर सकता। जन्मदाता-पिता पुथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता स्वक्षप हैं। उनकी इच्छाके प्रतिकूल आवरण करना पाप है।"

के केयीका उत्तर— यह सुनकर कैकेयोन कहा— "महाराज तुमसे अप्रसन्न नहीं हैं। यह कुछ कहना चाहते हैं परंतु तुमपर उनका सीमातीत प्रेम हैं। इसीसे अप्रिय कह नहीं सकते

उन्होंने मुभ्रे एक समय दो वरदान देनेका ववन दिया था। परन्तु इस समय वह देना नहीं चाहते हैं। सत्यही धर्मका मृल है। केवल तुम्हारे स्नेह मन्धनसे कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, पर क्षात्र धर्म परित्याग करना अनुचित है। महाराज असमंजसमें पड़े हुए हैं। यह सब्यं इस समय कुछ भी न कहेंगे"। रामने कहा—"यदि पिताजी नहीं कहेंगे तो आपही कहिये, मैं निः सन्देह उनके इच्छानुसार कार्य्य करुँगा। मैं जो कुछ कहता हूं, डीक समिन्नये। इसके विपरीत इंछ भी नहीं हो सकता"। यह सुन कर कैकेयीने कहा—"मैंने महाराजसे ये दोवर माँगे है, कि भरतका अभिषेक हो और राम चौद्ह वर्ष पर्यन्त वनमें निवास करें।" विमाता कैकेयीके यह शब्द रामके हद्यको भाषात पहुंचानेके लिये पर्व्यात थे;परंतु रामको जराभी खेद न हुआ। उनका मुख-मंडल जैसाका तैसा उजवल वना रहा। अमिषेककी वातसे न उन्हें हर्ष हुआ था न वन वासकी बातसे शोक। कैकेयीकी इस कुटिलता और रामकी सरलर्ताको देख, दशरथका परिताप और भी बढ़ गया।

श्रीज्ञा पालन रामने नहा "में केवल आपही के कहने पर भी न दूं तो आश्रर्यकी द्यात है। मैं माता पिताकी आहा उल्लं- धन नहीं कर सकता। मैं अब किसी प्रकारके प्रलोमनमें पड़ अयोध्यामें न रहूंगा। पिताकी आज्ञा शिरोधार्य्य करनाही पुत्रका परम धममे है। मैं पिताको प्रसन्न रखनेके लिये प्राण भी त्याग सकता हूं और आपको आज्ञासे भी वन जा सकता हूं।

भारयके महापुरुष

है, परन्तु स्त्रीको उसके चरणकी छायामेंही रहना चाहिये। माता पिता पुत्र किंवा सखी यह कोई भी स्त्रीको इहलोक अथवा परलोकमें शान्ति किंवा आश्रय नहीं दे सकते। उसका एक मात्र धवलम्ब पति है। मैं त्रैलोक्यके ऐश्वर्यको भी तुच्छ मान केवल आपहीका चिन्तन और सेवा कर्दांगा। आप मुक् छोड़ जार्येंगे तो में प्राण त्याग दूंगी। में केवल आपके वियोग को छोड और समी कुछ सह सकतो हूं। है आर्य ! सुक छाया समऋकर साथही रहने दीजिये। इस प्रकार कहनी हुई सीता रामके चरणोंमें लिपट गयी और अपने अध्रुओंसे उनकी प्लावित करने लगी। उनकी यह दशा और निश्चय देख रामने साथ ले चलना खीकार किया। लक्ष्मणको यह समोचार पूर्व सेही ज्ञात थे। वह भी साथ चलनेको तय्यार हुए। रामने उन-का कड़ा निश्चय और आग्रह देख अपनी स्वीसृति देदी। फिर तीनों जन पिताके दर्शन कर अन्तिम आहा प्राप्त करनेके लिये रवाना हुए । नगरमें भो यह संवाद विद्युत वेगसे फौल चुका था। समस्त जनता रामके दर्शनाथ व्याकुल हो रही थी। सब लोग उदास हो गये थे। इस विपरीत घटनाकी देख प्रजा शुब्क जलाशयके जन्तुओंकी तरह तड्पने और कन्द-न करने लगो। घरवार और सर्वलको छोड़ वह लक्ष्मणकी-भांति रामके साथ जानेको उद्यत हुई। जहां देखो वहां, यही चर्चा हो रही थी। सर्वत्र रामको प्रशंसा और कैकेयीको निन्दा खुन पड़ती थो। प्रताके प्रेपरूगे ववनों का सुनक भी रामके

हृदयमें किसी प्रकारका विकार उदय न हुआ। सबको जिन्नता और शोकमें डूबे हुए देख कर भी रामको खेद न हुआ। वह स-देवकी भांति मुस्कुराते हुए पिताके पास जा पहुँचे।

राजमिन्द्रमें हाहाकोर—रामने प्रणामकर दश-रथकी आज्ञा प्राप्तकी। पिता और पुत्रका अन्तिम संभाषण सुन कैंभेयीको छोड सवका हृदय पानी पानी हो गया। दशरथ ने रामको आलिङ्गन किया और म्चिर्छत होकर गिर पढ़े। कौशल्या सुमित्रा और सुमन्त्र भी अचेत हो गये। राजमिन्दर और सभा-भवनमें हाहाकार मच गया। सभी लोग करणा-'पूर्ण कन्दन करने लगे।

केनेयोको धिक्कार—कैनेया राम लक्ष्मण और सीता को यनकल परिधान कराने लगी। इस लोमहर्षण दूर्यको देख विशाप्रकी आंखोंमें जल भर आया। वह बोल उठे—"कैनेया। हे कलिङ्कानी! अनर्थ न कर! रामको बल्कल दिये तो दिये, सीताको क्यों देती है? यदि सीता रामके साथ बनको जायगी तो प्रजा और भरत तथा शत्रुष्ट भी चहीं जा रहेंगे और इनको सेवा करेंगे। तू अकेली यहीं सुख भोग कर, और कोई न रहेगा। जहां राम न होंगे, वह देश ऊजड़ हो जायगा और जहाँ रामका निवास होगा वह जंगल भी सम्पन्न देश वन जायगा। तेरा भरत इस राज्यको कहापि स्वीकार नहीं करेगा। वह तेरे पास भी पुत्र धममेका पालन करते हुए नहीं रह सकता। तूने उसका

कत्याण नहीं किया घरन अनिष्ट किया है। तुम्मको छोड़, रामका अनुसरण न करनेवाला पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। देख रामके साथही सब लोग जानेको तैयार हैं।"इस प्रकारके कठोर घचन सुननेपर भी कैंक्यी अपनी प्रतिज्ञासे न हटी। चारो-ओरसे उस पर धिकारकी बौलार होने लगी।

रामका प्रस्थान—राम और स्थाप धनुष धारण कर सीता सहित रथाकड़ हुए। कोई अनुसरण न करे, इस उदे-श्यसे अभ्व तेजीके साथ भगाये गये। रामने देखा, कि प्रजा भी दौड़ी भारही है। वह असमंजसमें जा पड़े और रथसे उतर पड़े। स्मणने भी वैसाही किया। सीता भी उतरी और तीनों जन प्रजांके साधही पैदल चलने लगे। सायंकालके समय उन्होंने तमसाके तट पर'निवास किया। राम और लक्ष्मणने सन्ध्या वन्दन कर प्रजासे समयोश्वित संभाषण किया। रात्रिको सबके साधही वह भी सी रहे। प्रातः काल प्रजाको निद्धित अषस्थामें ही छोड राम खुप-चाप चल पहे। प्रजाका रामके साधही जानेका विचार था। परन्तु सुबह उठकर देखा तो न राम हैं न कहीं लक्ष्मण! वह निराश हो रुदन करने लगी और अन्तमें, विवशं हो अयोध्या लीट गयी। राम कौशल देशमें हो गुह राजाकी राजधानीमें पहुँचे। यहांसे सभभा बुभा कर रामने सुमंत्रको रथ सहित अयोध्याको लौटा दिया। फिर वह तोनों जन नौकामें बैठ भागी-रधीके उस पार जा पहुँचे। आगे लक्ष्मण बीचमें सीता और पीछे राम-इस प्रकार वह चलते लगे। मार्गमें एक सरोवर था, उसके तरपर इंसादिक पिक्षयों का निवास था। वहीं तुणहाण्यापर तीनोंने रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल स्नान शीचादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो, वह आगे चले !! गंगा यमुनाके संगम पर सीर्थ राज प्रयागमें भारहाज ऋषिका आश्रम था। तीनों जन चहां गये और ऋषिको प्रणाम किया। भारद्वाजका आतिथ्य स्वीकार कर दूसरे दिन वह चित्रकूट जा पहुँचे। यह बड़ा मनोहर खान था। चारों और वृक्षोंकी छटा छहरायी हुई थी। समतल भूमिके मध्यमें रमणीय पर्यतकी शोभा अलैकिक थी। रामने चहीं पर्ण-कुटीकी रचना कर निवास किया। इस खानमें सब प्रकारको सुविधाओंको देखकर लक्ष्मण और सीता भी अतीब

दश्रथका देहान्स—छुमंत्र उदासही अयोध्या पहुंचे और दशरथको प्रणाम कर रामका सन्देश कह सुनाया। दशरथ भी विलाप करने लगे। उनकी दशा शोचनीय होती गयी और रात्रिको उनका देहान्त हो गया। उस समय सुमित्रा और कीशल्या वहां उपिलत थीं। इस घटनासे वह और भी मर्मा- इत हुँई। उनको अपने शरीरका भी चेत न रहा। प्रातःकाल उनको होश आया और वह विलाप करने लगीं। चारोंओर हाहाकर मच गया। भरत और शत्रुझ अपने निवहालमें थे। वह तुरन्त दून मेज कर बुलाये गये। उनको अब तक किसी वातकी सूचना न दी गयी थी। उन्होंने देला, कि नगरी श्रमशान वत् शून्य दिलाई दे रही है और सर्वत्र उदासीकी घटा

घिरी हुई है। आश्चर्य और शंका करते हुए उन्होंने राज-मन्दि-रमें प्रवेश किया। वहां राम लक्ष्मण सीता या द्शरथ कोई भी न दिखायी पड़ा । सभा-भवन ऊजड़ सा भासितः हुआ। नाना प्रकारके संकल्प और विकल्प करते हुए वह कैकेयीके पास गये। पूछने पर कैकेयीने समस्त संमाचार कह सुनाये। पिताका खगेवास, वन्धुओंका चनवास और अपना **अभिषेक सुनकर भरतको बड़ा दुःख हुआ। कैकेयीके शब्द**े उनके हृद्यमें वाणकी तरह खटकने लगे। वह पृथ्वी पर गिर पढ़े और रुद्त करने लगे। वह एक साधही शोकातुर और मृद्ध हो कहने लगे—"हाय! एकाएक यह क्या हो गया? हे दैव ! मैंने कौनला कुकार्म किया था जो अन्तमें विताका मुख भी न देख सका। है पापिनी माता! तूने यह अनंध क्यों किया 🕻 🕆 राम तो तुझे माताके समानही समऋते थे। उन्होंने भूलकर भी कभी तेरा अपमान नहीं किया। वंशपरंपरागत प्रथानुसार बढ़े भाईकाही अभिषेक होना चाहिये। यह राज्य तो रामकाही है। मैं तो उनका दास होकर रहूंगा।" इत्यादि कह कर भरतने कंकेयीके प्रति कोध और रामके प्रति भक्ति भाव प्रकट किया। शत्रु झ मन्थराको मारने दौड़े और कैकेयीकी बड़े कठोर शब्दोंमें भर्त्सनाकी। इतनेहीमें वहां वशिष्ठ जा पहुंचे और उन्होंने सवको शान्त किया। दशरथकी उत्तर-क्रियाको गयी और शोकका कुछ कुछ शमन हुआ। भरतसे अयोध्याका शासन करनेको कहा गया, परन्तु उन्होंने कहा—"यह कदापि नहीं हो

بها الأحل

सकता। राज्यके वास्तविक अधिकारी राम हैं। मैं उनको छिवा छानेके छिये शीब्रही प्रयान कर्जगा।"

जंगलमें मंगल-भरतने रामके पास जानेकी तैयारी की।सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, शत्रुघ, वशिष्ठ, सुमंत्र और प्रतिष्ठित प्रजा-जन भी भरतके साथ चित्रकृट पहुंचे। रामको तपसीके समान पेश्वर्घ्यहीन दशामें देख सब लोग अश्रु बर-साने लगे। भरत दीनता पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़े। रामने उनको उठा कर गले लगाया और पिताके कुशल समा-चार पूछे। उनके स्वर्गवासकी बात सुन रामको बड़ा दुःस हुआ। जब चह शास्त हुए, भरतने अयोध्या छीट चलनेकी प्रार्थ-ना की। उस समय रामने कहा—"मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक कुछ भो नहीं कर सकता, वह परतंत्र है। दैव जो करता है, वही होता है। मेरे वनबासके विषयमें भी यही बात है। माता या पिताका कोई दोष नहीं है। हे भरत! शोकका परित्याग कर शान्त हो और पिताके भाज्ञानुसार अयोध्यामें जा राज्य करो ! मैं भी पिताकी आज्ञाका पाळन कढंगा।"भरतने पुनः उनके चर णोंमें शीश रख अनेक प्रकारसे प्रार्थना की। जावालि और षशिष्ठ मुनिने भी बहुत कुछ कहा सुना; परन्तु रामने कहा, मैं निश्चय कर चुका हुं और अटल भाव से पिताकी आज्ञा-काही पालन कर गा। हां, आपके अनुरोधसे में चौदह वर्ष व्यतीत होने पर अयोध्या अवश्य आऊ'गा और तुरन्त शासन मार ग्रहण कक्षा।" इस उत्तर से भरत निराश हो आप अ

प्रजा जनोंके साथ अयोध्या छोट आये। रामकी पातुकाओंका अभिषेक कराया और शत्रुझ तथा विशिष्ठादि ऋषियों को शास-। नका प्रबन्ध भार दे, वह जटा और वल्कल धारण कर,नन्दी आममें तप करने छगे।

सन्त समागम-रामके दर्शनार्थ अनेकानेक मनुष्य मयोध्यासे चित्रकृट आने छगे। चित्रकृटपर अनेक योंके आश्रम भी थे। लोगोंके इस प्रकार गमनागमनसे उनको कहीं कष्ट न हो, इस विचारसे रामने उस स्थानका त्याग किया । वहांसे वह दक्षिण दिशाकी ओर चले । अत्रि ऋषिके षाश्रममें जा पहुँचे। ऋषि और ऋषिपत्नो अनुस्**याने** उनका षड़ा सत्कार किया। सोताको सुन्दर वस्त्र औरअन्यान्य वस्तुर्ये प्रदान कीं । वहांसे फिर वह दण्डकारण्य पहुँचे । प्रधम उनका एक विपत्तिका सामना करना पड़ा। विराध नामक एक राक्षस सीताको उठा छै चला। रामने उसे बहुत मारा परन्तु वह न मरा। अन्तमें उसे एक गर्तमें गिरा ऊपरसे मिट्टी खोड़ दी। जब उसका नाश हुआ तो देखा गया, कि एक सुत्दर पुरुष स्वगकी आर जा रहा है। उसने रामसे कहा,—"मैं एक गन्धर्वे हुँ और शापवश इस अवस्थाको प्राप्त हुआ था। आज आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ और मैं खर्ग जा रही हूं। है राम! व्यापकी सर्वत्र विजय हो।"

आगे चलकर शरमङ्ग ऋषिका आश्रम मिला। यह ऋषि रामके दर्शन कर स्वर्गधासी हुए। वहाँसे चलकर राम सुती-

श्रीरामचन्द्र

आर्थनाकी। उन्होंने कहा—"हेराम! यहां राक्षस अनेक प्रकारके उपद्रव करते हैं। उन्होंने अनेक ऋषियोंको मार डाला है। मरे हुए ऋषिगणोंको अस्पियोंका वह देखो, ढेर लगा हुआ है !" भ्राविगणोंको बात सुन और उस देरको देख, रामको वडा दु:ख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञाको, कि मैं राक्षज़ोंका संहार कर यह संकट दूर कहंगा। यहां सोताने रामसे शस्त्र धारण फरनेके विषयमें प्रश्न किया। रामने कहा- 'त्राह्मणों की रक्षाके लिये अत्रियोंका शस्त्र धारण करना अधर्म नहीं है। इससे यह न समकता चाहिये, कि ब्राह्मण आत्मरक्षा करनेमें असमधे हैं। वह चाहें तो शापसेही राक्षसोंको जनाकर भस्म कर सकते है, परन्तु वह कठिन तपस्या कर जिस पुण्यका सँचय करते हैं, उसको इस प्रकार खोना उचित नहीं समकते। उनकी रक्षा मुहेहो करनी चाहिये।" वहांसे चलकर राम पंपा सरोवरके पास पहुंचे। उसके तटपर एक बगुलेको ध्वानख देख सङ्म-णसे कहने लगे--

पश्य लक्ष्मण पंपायां बको परम धार्मिकः। शनैः शनैः पदं घत्ते मतस्य हिंसन शंकया ॥ ं अर्थात् देखो लक्ष्मण ! यह बगुला बड़ा घार्मिक प्रतीत होता है। कहीं दव कर मछिलयां न मर जायं, इस विचारसे वह धीरे धीरे पैर रखता है। रामकी यह बात सुन सरोबरकी एक मछ-लीने कहा--

पिथका नेव जामन्ति जानन्ति सहघासिनः । • अनेन धृत वृत्तेन मत्कुळं निष्कुळी कृतम्॥

अर्थात् इस रहस्यको पथिक क्या जानें ? इसे तो साथके रहने वालेही जान सकते हैं। इसी धर्मावतारने हम लोगोंका सर्वनांश कर डाला है। वास्तवमें जब तक किसीके गुणका वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, तब तक लोग आडम्बर और साधुताको देख उसपर मोहित रहते हैं, परन्तु जब दीर्घ कालके परिचयसे उसके सत्य खक्षपका ज्ञान होता है, तब उन्हें अपने पूच विचारोंमें परिवर्तन! करना पड़ता है।

राम यहांसे चलकर विनध्याचल पहुंचे। वहां अगस्त्य अप्रविका आश्रम था। अप्रविने यथोचित सत्कार कर कितनेही शिक्षास्त्र भेट दिये। रामने उनके निकट शैवी दीक्षा श्रहणकी। वहांसे वह पंचवटी पहुंचे और शरद अप्रतुका सौन्दर्य देख, वहीं पर्ण कुटी स्थापित कर सहर्ष समय व्यतीत करने लगे।

राख्यसोंका विनाश—पक दिन रावणकी यहिन सूर्पनला सुन्दर रूप धारण कर वहां जा पहुंची। रामको देल वह मोहित हो गयी और उनसे व्याह करनेके लिये आग्रह करने लगी। रामने सीताको दिखा कर कहा, कि मैं विवाहित हूं। मुसे और विवाह करनेकी आवश्यकता नहीं है। राक्षसी यह सुन कर क्रुद्ध हो गयी और सीताको मारने दौड़ी। रामने लक्ष्मण को सङ्कोत किया और उन्होंने उसके नाक फान काट लिये। सूर्पनला रोतो विल्लाती अपने भार्योंके पास जा पहुंची। उनकाः

بك)(ح

माम खर भीर दूवण था। वह रामको द्रांड देनेके लिये सद्रल बल जा पहुंचे परन्तु रामने सयका विनाश कर डाला। उन मेंसे एक भी जीवित न बचा। सूर्यनखा रोनी हुई लङ्का पहुंची। वहां रावणसे सब हाल कहा। खरदूषण और उनके प्रवल सैन्यका विनाश सुन रावणको सोमातीत क्रोध हुआ। उसने राम और लक्ष्मणको मार डालनेकी बात कहीं, परन्तु सूपेनखाने समभाया, कि वह दोनों बड़े पराक्रमी है। युद्धमें उनको पराजित करना सहज नही है। उनके साथ एक सुन्दर छी है। उसका हरण कर छेनेसे वह दोनों नि:सन्देह शोकातुर हो प्राण त्याग दगे। रावण मारी वके पास गया और उससे किसी प्रकारका पद्यन्त्र रचनेको कहा । मारीचने कहा—"यह वात छोड़ हो... वह महा पराक्रमी पुरुष हैं। सोते हुए सिंहको जगाना श्रच्छा नहीं। मुझे विश्वामित्रके आश्रममें एक वार उनकी शक्तिका परिचय प्राप्त हो चुका है।" रावणने उसकी एक न सुनी और सूर्पनकाके मर्म-प्रहारोंसे प्रभावित हो पड्यन्त्र रन्ने लगा। उसने मारीचको सुवर्ण मृगका रूप घारण कर योग देनेके लिये बाध्य किया। मारीचने पुनः एक वार समभानेका उद्योग किया। यह उसका अन्तिम प्रयत्न था।

मारीचको वक्ताठ्य—'हे लङ्केशे! संसारमें मधुर-भाषी वाचाल मनुष्योंका अभाव नहीं। वह सहस्रावित्र मिल सकते हैं, परन्तु सुननेमें कटु अन्तमें परम लाभदायक वातोंके कहने और सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरी बार्ते भी इस المراالين.

समय भावको अच्छो न छर्गगी, परन्तु उनसे आपका हित अवश्य होगा। ऐसा काम करा, जिससे सप राक्षसीका कल्याण हो । कहीं ऐसा न हो कि रामकी क्रोधान्निमें पड़ कर सारा राध्रस-वंश खाहा हो जाय ! जिस सीताका हरण करना चाहते । हो वह कहीं आपके प्राणका हरण न करते लग जाय। उसका जनम कहीं इसी लिये न हुआ हो! नीच प्रक्रांत के दुए शामक अपना और अपनी प्रजाके नाशका कारण वन जाते हैं। रामको भूख किंत्रा विषय-छोलुर न समिक्षरे । पिताने उन्हें निर्वासित महीं कर दिया, किन्तु वह खयं उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये द्राडकारस्य चले भाये हैं। पति और पातिवतके प्रनापसे सीताको रक्षा आयो आय हुआ करती है। उसके हरणका विवा र क्यों करते हो ? रामको कोषात्रिमें सहसा प्रवेश करना अनु-चिन है। आपको इस प्रकार काल मुचमें पतित होनेको उत्कठा क्यों हुई है ? राम धर्मातमा हैं और सीता लगी है। उनका तेज अनुपम है। रामका धनुत्र सोताका आश्रय है। आपको उसके हरणका उद्योग न करना चाहिये। रामकी दृष्टि पड़नेही आपका अन्त होगा। अपने जीवन, पेश्वर्धा और राज्यको रक्षके लिये, विभीपणादि विवेको और धामिक मन्त्रियोंसे मिलकर विचार करिये। गु ग और दाप के यलावलका निर्णय करिये, अपने ओर रामके सामर्थ्यकी तुलना कर लीजिये, सोच विचार और निश्चय कर क्रेनेके बाद दी ऐसी प्रवृत्तिमें पड़ना चाहिये । मैं तो आपसे यही कहूंगा, कि रामसे विरोध करना कदापि अच्छा नहीं। एक

समय में सुवाहु आदि राक्षसोंको साथ छे यह मद्दा परी गया था। वह घटना मुझे आज भी याद है। युवाहु आदि अनेक राक्षसोंको रामने मार डाला था। मेरा विश्वास हैं; कि उनके अनुप्रस्ते ही में उस समय जीता बचा। है दणपन्य! सीताफे पीछे कहीं यह सोनेकी लड्ढा मिहीमें न मिल जाय! अनेक निर्दोष भी आपके साथ पिस जाउँगे, इसका विचार फरिये। निः सन्देह, पापियोंके संसर्गसे, उनका आश्रय प्रहण करनेसे, पाप न करने पर भी दुःख उठाना पड़ता है। पर दाराका स्परं, यह एक महान पातक है। यदि आप चाहते हैं कि दीर्घराल पर्यंत पेरवर्ध भीत करें, मान ऑर राज्य क्यर रहे, अम्युद्ध हो तथा स्त्री और मिश्रोंका साथ यना रहे, तो रामसे सैमनस्य बहाना छोड़ दीजिये। आपके अन्ताःपुरमें अनेकारेक दियां,

नहीं करते ? यह उन लोगोका ही दोष है । मुक्के इस बातको चिन्ता नहीं है, कि मेरा नाश होगा, किन्तु आपके परिवार और समस्त सेनाओं के नाश होने का शोक है । मेरी मृत्यु अब आ पहुंची । रामके हाथसे मैं मृत्यु को प्राप्त होना अच्छाही सम-कता हूं । इसमें लेशमी सन्देह नहीं, कि रामके दर्शन होते ही मेरा नाश होगा और सीताका हरण होते ही आपका और आपके परिवारका नाश होगा।" मारीचने इस प्रकार बहुत कुछ कहा सुना, परम्तु मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ मतुष्य जिस प्रकार खोषि खीकार नहीं करता, उसो प्रकार रावणने यह उपदेश स्वीकार न किया । मारीचकी निराशा बढ़ गई। वह शोकातुर और विवश हो उसके साथ दएडकारण्य गया।

स्नीता-हर्श्य — रावण संत्यासी बना और मारीचको मृग बनाया। मृगको देख सीता मीहित हो गर्यो और रामसे उसको चर्म छानेको कहा। रामको तो यह छीछा करनी हो थी। वह धनुष वाण छे कर उसको मारने चछे। पणंकुटीसे वह वड़ी दूर निकल गये। अन्तमें रामका वाण छगते ही वह माया-मृग मृत्युको प्राप्त हुआ। मरतें समय उसने छश्मणका नाम छे कर उन्हें घड़े, जोरसे पुकारा। वह शब्द सुन सीता शंका करने छगीं भीर रामकी सहायताके छिये छश्मणको भी भेज दिया। इस प्रकार उनकी अनुपिश्वति देख रावण सीताको उठा छे गया। जब वह होनों छोटे तो सीता कुटीमें न मिछो। वह समक गये, कि उनकी अवश्यहों कोई रोक्षस उठा छे गया। फिर भी वह जहां

तहां खोज करने लगे। विह्वल हो भटकते हुए मानों वह संसारको शिक्षा दे रहेथे, कि वनमें ख्रियोंको साथ लानेवालों को यह दशा होती है।

स्नित् कि खोज ईश्वरावतार श्रीरामवन्त्र सीताकी सोजमे मटक रहे थे। ईश्वर होने पर भी, जान वृक्तकर वह नर लीलाका विस्तार कर रहे थे। सती पार्वतीको यह देख शङ्का हुई और उन्होंने प्रकट हो उनकी परीक्षा ली। उनको हात हो गया, कि राम पूर्ण हानी हैं और उनको किसी वातका मोह नहीं है। काम, कोध, लोभ, मोह, मद, और मत्सर यह उनके अधीन है। वह अमिमान और दास्मिकतासे रहित और ज्ञानी होते हुए भी, केवल संसारको दिखानेके लिये, अज्ञानियों से लक्षण और वेश धारण कर भटक भटक कर लोगोंको एक प्रकारसे शिक्षा दे रहे हैं।

खोज करते हुए राम जटायुके निकट जा पहुंचे। उसका अन्तिम समय समीप था। उसने सीताको छुडानेके लिये रात्रणसे युद्ध किया था, किन्तु सफल न हो घुरी, तरह आहत हुआ था। रामको सीता हरणको सब वार्ते बता कर उसने देह त्याग दी। उसके प्राण मानों यह कहनेही के लिये अटक रहे थे। रामने स्वयं उसका अग्नि संस्कार किया। बहांसे वह दक्षिणकी ओर चले। मार्गमें कवन्य और शबरी का उद्धार तथा रावणके भेजे हुए कितनेही राक्षंसोंका नाश किया। इसके बाद वह अष्टप्यम्क पर्वतके निकट जा, पहुँचे। यहां हनुमानसे भेट हुई।

किष्कन्धा नरेश सुग्रीवको उसके भाई बालिने राज्य छीनकर निकाल दिया था। हनुमानने रामसे उसका परिचय और मेशी' करायी। नल, नील, जाम्बवन्त, इत्यादि उसके मन्त्री भी वहीं था मिले। सबने रामकी भक्ति और सेवा स्वीकार की। सुग्रीय द्वारा कुछ आभूषण और वल प्राप्त हुए जो सीताने चिह्न स्वक्तप जाते समय पथमें डाल दिये थे। रामने एक ही बाणसे सप्ततालोंको भेद अपनी अद्भुत शक्तिका परिचय दिया और बालिको भी एक ही बाणसे मार कर सुग्रीवको राज्य वापस दिलाया। इससे सुग्रीवने प्रसन्न हो, सीताकी खोज और उनकी प्राप्तिके लिये। उद्योगकरने का वचन दिया।

राम राज्या युद्ध—रामने म्हष्यम्क पर चतुर्मास न्यतीत किये। फिर हनुमान, अङ्गद, नील, नल, जाम्यवन्तादिक वीर सीताकी खोज करने गये। यह समुद्रके तट पर पहुँचे। यहां जटायुके भाई सम्पातीसे भेट हुई। उसने बतलाया कि सीता लङ्काके अशोक बनमें बैठी हुई रो रही हैं। सीताका यह पता मिलते ही हनुमानने साहस कर समुद्र पार किया और लङ्का जा पहुंचे। यहां सीतासे भेट हुई। हनुमानने उनकी आश्वासन दे। लङ्कामें आग लगा और अनेक उत्पात कर राव-णका खूब अपमान किया। सीताका सन्देश और लङ्काका भेद ले वह लोट पड़े। समुद्रके तटपर अङ्गदादिसे भेट हुई। । प्रसन्न हो ते हुए सब लोग रामके पास पहुँचे। हनुमानने रामको सीताका सन्देश और लङ्काका होल सुनाया। इस समावारको प्राप्तकर

<u>ರ್ಷ)</u>ಜ್ಞರ್

सुप्रीयने सेना एकत्र की। राम लक्ष्मण खोर सुप्रीत यह तीनों हनुमान, अडुन्द, नल, नील और जाम्यवन्त इत्यादि नायकोंकी प्रधानतामें अगणित सैन्य ले समुद्रके तटपर जा पहु चे । नल गौर नीलने सेतुकी रचनाको और समस्त सेना समुद्र पार कर गयी। लङ्कामें एक पर्वतकी उपत्यकामें शिविरकी स्थापना हुई और युद्धकी तच्यारियां होने लगीं। विभीषणने वहुत समभाया कि रामसे सन्धि करली जाय, परन्तु रावणने उसकी एक न सुनी और उसका तिरस्कार किया। विभीषण धर्मा-टमा और नीतिज्ञ था। वह अपने भाईके इस क्रत्यसे अप्रसन्ध इया और रामको जा मिला। रामने उसका यथोचित सत्कार किया और उसे लङ्काका राज्य देनेका चचन दिया। रामने मङ्गद्रको विष्टिके लिये भेजा, परन्तु उसका कोई फल न हुआ। अन्तर्मे उनकी सेनाने आक्रमण और राक्षसोंने उसका प्रतिकार किया। प्रतिदिन भीषण युद्ध होने लगा और अनेकानेक वीर हता-हत हो गिरने छगे। अनेक राक्षसोंका नाश हुआ। रावणके कोध की सीमा न रही। उसने शक्तिशाली मेघनादको युद्धार्थ प्रेषितः किया। उसने भयङ्कर वाणोंकी वृष्टिकर अनेक वीरोंका नाश-कर डाला। उसकी एक तीक्ष्ण शक्तिके आधातसे लक्ष्मण भी मुच्छित हो गिर पढे।

रामका बन्धु प्रोम—लक्ष्मणकी यह अवस्या देख राम शोकातुर हो कहने लगे—"हाय! लक्ष्मणकी शोचनीय दशा देख मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। मैं सीताका वियोग सहन कर सकता हूं, राज्यके लोभको जलाञ्जलि दे सकता हूं और बड़ेसे बड़ा त्याग कर सकता हूं, परन्तु लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता।

देशे देशे कलत्राणि मित्राणिच पुरे पुरे। तंदेशं नैव पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः॥

अर्थात्, स्त्रियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र प्रत्येक स्थानमें मिल सकते हैं परन्तु ऐसा कोई देश नहीं देखा जहां सगा भाई मिल सकता हो। रामका लक्ष्मणपर चैसा अनि-र्चचनीय प्रेम था. यह उनके इन शन्दोंसे ही प्रकट होता है। वास्तवमें भाईके स्नेह जैसा स्नेह संसारमें दूसरा है ही नहीं। अनेक प्रकारके स्नैहियोंका स्नेह सहोद्र बन्धु के स्नेहका शतांशभी नहीं कहा जा सकता। यह कदापि उस स्नेहकी समता नहीं कर सकता। जिनका हृद्य बन्धुओंके स्तेहसे आंद्र रहता है, वही धन्य है। बम्युओंके आश्रयसे अनेक प्रकारको आपत्तियां सहजर्मे दूर हो जाती हैं। बन्धुओं के आश्रयंसे रुक्ष्मी और चिन्तामणि भी दु-ळॅभ नहीं कहे जा सकते। बन्धुके प्रेमको तुलना किसी अन्य के प्रेमसे नहीं की जा सकती। स्त्रो और सन्मित्रका प्रेम उ-सके एक अणुकी भी समता नहीं कर सकता। जो लोग इस को भूलकर परस्पर द्वेष भाव रखते हैं, उनको 'नर' न कह 'वानर' कहना चाहिये। रामका लक्ष्मणपर सीमातीत स्नेह ऱ्या। उनके उपरोक्त वसम ठीकही थे।

यधोचित उपचार द्वारा लक्ष्मणकी मूर्च्छा दूर की गई।

स्मिण सबेत हुए और सेनाका उत्साह कई गुणा अधिक षद् गया। दोनों दलोंमें युद्ध होने लगा और सहस्रावधि सैनि-क घीर गतिको प्राप्त होने छगे। अगणित राक्षसींका नाश हुआ और रावणकी ब्याक्तलता यद्ने लगी। उसने वहे अभि-मानसे कुम्भकरणके युद्ध करने भेजा; परन्तु उसकी भी वही गति हुई। मेघनाद यङ्ग मायाची और श्रावीर था, उसने छ-त्रिम सीताका शिरच्छेद कर रामका उत्साह भङ्ग करना चाहा, परम्तु उसकी इस मायाका कोई फल न हुआ। उसने अक्षय रथकी प्राप्तिके लिये यज्ञारम्म किया परन्तु लक्ष्मणने उसे विध्व-न्स फर डाला । अय उसकी निराशा यद गई और वह वड़े वेगसे युद्ध करने लगा। लक्ष्मणने अतुल पराक्रम दिखाते हुए उसका नाश किया। उसकी यह दशा देख लङ्कामें हाहाकार मच गया। सव लोग शोकातुर हो रावणकी निन्दा करने लगे। वह भी दुः जित हो विलाप करने लगा, किन्तु इतना हो जानेपर भी वह निरुत्साह न हुआ। वह बड़ा विचित्र भीर शक्तिशाली जीव था। उसने राक्षसी मायाका विस्तार करना आरम्भ किया। अहिरावण राम और लक्ष्मणको पाताल उठा छै गया। महावीर हनुमान उनकी खोजमें वहां जा पहुचे। अहिरोवण और उसकी सेनाका विनाम कर वह तीनों सकु-शल लौट आये। पुनः भीषण समर होने लगा। रामने अने-कानेक धीर वीर और शक्तिशाली राक्षलोंका नाश कर डाला। अन्तमें स्वयं रावण युद्धार्थ उपस्थित हुआ।

.நூடுப

रावगा वध-राम और रावणसे वड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ । देवसागण विमानमें बैठ वह द्रश्य देखने लगे। रावणको सम्मुख देख रामने भृकुटि चढ़ाकर कहा—''हे नीच! तू यहा दुष्ट है । तूने हमारी अनुपश्चितिमें निर्ल जहो, सीताका हरण किया। में तुक्ते तेरे दुष्कर्मका फल चलाता हूं, सत्वर तय्यार हो! पुत्र और भाइयोंका विनाश होनेपर भी तुम्हें चेत न हुआ ? हे अव तेरी जीवन-अविध समाप्त हुई।" इस प्रकार कह रामने बाणोंकी भीषण वर्षा आरम्भ कर दी। देखते ही देखते उसका इदय थिदीर्ण हो गया। जिस प्रकार पुराय नष्ट हो जानेपर पुरवात्माका खर्गसे अधःपात होता है, उसी प्रकार रावणका समर भूमिमें पतन हुआ। उसका शोणित मृत्तिकामें सन गया और प्राण पखेर उड़ गये। वची खुची सैन्यका भी संहार हुवा और चारों ओर हाहाकार मच गया। मन्दोदरी आदि महिलायं क्रन्दन करने लगीं। राक्षसियां अपने पति भीर पुत्रोंको याद कर कर रोने लगीं। रावणकी निन्दा करती हुई अनेक स्त्रियां स्वजनोंके शव गोटमें हो हाहाकार करने लगीं। मन्दोदरी विलाप कर कदने लगी—"है प्राणनाथ! है विश्वः विजेता ! भाज तुम्हारी यह क्या दशा हो गयी ! हाय ! तुमने मेरी एक म सुनी और अपना सर्वनाश कर डाला। सीताके प्रसायको तुम न समभ सके भीर आज इस दशाको प्राप्त हुए। मात्र मुद्दी भीर लड्ढाकी अनाध कर लड्ढेश! कहा चले गये [ तुमने हाय! यह कैसा सनर्थ किया! तुग्हारी देह यहां पड़ी-

दे और भारमा नरकमें। हाय ! तुमने यह क्या किया !" इस प्रका र वह यहुत कुछ कहती और रोती रही। रामने उसे आत्मक्षान का उपदेश दे शान्त किया। विभीषणने रामको आजा और सम्मतिसे स्वजनोंकी उत्तर किया की।

सीताका उद्धार--सीता अशोकवनमें नजर वन्द धीं। वह विरह व्यथासे दुव ल हो गयी थीं। विभीषण उन्हें रामके पास ले आये। सीताने सानन्द और सजल नेत्रोंसे रामको बन्दन किया। वह साक्षात शक्तिलक्षण थीं। राम मा जानते थे, कि सीताका सतीत्व अलएड है। किर भी लोकापवादके भयसे वह उनको प्रहण करनेमें संकोच करने लगे। सीताने अपनी सत्यता दिखानेके लिये अग्नियवेश किया। सांच को आंच कहां? वह उयोंको त्यों वाहर निकल आयीं। यह देख और देव-ताओंकी बात सुन रामको विश्वास हो गया, कि वह निष्कलकु है। विरहिणी सीता रामके मुखार्विन्दको देख प्रसन्न हुई और रामने अपना प्रेम प्रकाशित कर उनका कष्ट दूर कर दिया।

विभीष्याका अभिषेक — लङ्कापित रावण और उसके सहचारी राक्षस प्रजा जनोंको दुःल देते थे। ऋषि मुनि व्याकुल हो रहे थे और अन्याय अत्याचारकी वृद्धि हो गयी थी। रामने अङ्गदको भेज उसे समक्षानेका प्रयत्न किया, परन्तु जब उसने न माना तब उन्होंने राक्षस कुलका नाशकर प्रजाको रक्षाकी। शरणागत विभीषणकी नीतिज्ञता देख रामने उसे लङ्का-का शासनाधिकार प्रशन किया। यदा विधि उसका अभिवेक

हुआ और जनताके कष्ट दूर कर दिये गये। लङ्का लक्ष्मीकी मृति थी। धनादिक की वहां बड़ी विपुलता थी। चिभीषणने रामको बहुत कुछ दैना चाहा, परन्तु न उन्होंने कुछ लिया न और किसीको छेने दिया । रामकी नीति ऐसीही थी। यही कारण है, कि आज भी उनके गुणोंका गाम होता है और उनकी उज्जवल कीर्ति दिगन्तोंमें व्याप्त हो रही है। उनकी इस नीतिसे यह शिक्षा प्राप्त होती है, कि राजाओं को प्रथम अन्यायी नृपतिको उपदेश देना चाहिये। उससे केवल ऐसी अवसामें युद्ध करना चाहिये जब कि वह उस उपदेशकी अवहेलना करे। युद्ध करने पर चिंद वह शरण था जाय और नीति न्याय युक्त आचरण करनेकी प्रतिहा करे तो क्षमा कर उसे नागरिकके अधिकारसे रहने देना चाहिये। उसके राज्यकी व्यवस्था करनेके लिये वहींका प्रजा प्रिय और न्यांय नीतिझ अधिकारी नियत करना चाहिये। इस कत्त व्य-पालनके अतिरिक्त विजेताको कोई और भावना या अभिलाषा न होनी चाहिये। इससे उस देशकी प्रजा सुखी रहती है और वहां घन घान्य तथा ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है। इस प्रकारकी नीतिको काममें लानेवाले नरेशोंकी सदा सर्वदा प्रशंसा हुआ करती है।

रामका अयोध्या गमन—रामने छङ्काकी ऐसी राज्य व्यवस्थाकी, कि प्रजाको कोई कष्ट न रहा। घनवासकी अवधि समाप्त होने आयी थी, अतः पुष्पक विमान मंगाया गया। राम स्थान सीता सुपीव और हनुमानादि उसमें बैठ अयोध्या

बलें। मार्गमें लोकपाल पुष्प यृष्टि करते थे और ब्राह्मण उनके चरित्रका गान करते थे। राम अरण्यमें जहां जहां रहे थे, कठिनाइयां उठायी थीं और दिन बिताये थे, वह सब खान सीताको, दिखाते जाते थे। अनेक ऋषियोंके दर्शन करते हुए वह अवधिके अन्तिम दिन भरद्वाजके आश्रम पहुँचे। उन्होंने रामका बड़ा सत्कार किया और अयोध्याको खबर बतलाते<sup>-</sup> हुए कहा कि भरत तपखीका वेश घारण कर नन्दी ग्राममें आप-की मार्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप निश्चित समय पर वहां न पर्चचेंगे तो वह अपना शरीर त्याग देंगे। रामने यह सुन उनको सूचना देनेके लिये हनुमानको विदा किया। हनुमानने जाकर भरतको 'समाचार सुचित किये। भरत अग्नि प्रवेशकी" तय्यारी कर रहे थे। इनुमानकी बात सुन वह पुलकित हो उठे। उनके हर्षकी सीमा न रही। हनुमानको वह उपहार देने लगें, भीर अपने भाग्यकी प्रशंसा करने लगे। शत्रु प्रकां भेज देव मन्दिरोंमें पूजा करायी और नगर निवासियोंको सूचना दी। रास्ते सजाये गये और सुगन्धित जलका छिड्काव किया गया। पताकार्ये उडने लगीं और बन्दनवार वधि गये। स्त्रियां मङ्गल गाने लगीं और वाद्योंका मधुर घोष होने लगा। वाल, युवा और बृद्ध सभी अपने अपने घरसे निकल पहे। अगवानीकी तय्यारी हुई और चारों मोर धूम मचने लगी। प्रजा, मन्त्री भौर सैनि-कोंका दल वाद्योंकी गगन भेदी ध्वनि करता हुआ नगरके वाहर पहुंचा। पाळकीमें बैठाल कर कौशल्या सबके आंगे की गर्यी।

उनके पीछे सुमित्रादि भीर मातायें रखी गयीं। मृदद्भ भेरी सीर शङ्कोंको मङ्गळ-नाद होने लगा। भरतने रामकी पादुकार्ये शिरोधार्यकी, मन्त्रीगण पैदल चले और गायन तथा वादनका स्वर सुख पहुंचाने लगा। योद्धागण अपने चीर घेशमें सुस-कित थे। सोने और चांदोंके साजसे सजाये हुए हाथी भूम रहे थे। चित्र विवित्र ध्वजालंकृत रधोंकी शोभा, छत्र भीर चाम-बोंकी छटा कुछ और ही थी। यह सुशोभित और सुसज्जित समुदाय रामका विमान देख हर्षनाद करने लगा। धार्योकी पकत्र ध्वनि गगनके उस पार पहुंच गयी और राम विमानसे नीचं उत्तर पहे।

भरत भेट भरत रामको देख उनके चरणोमें गिर पड़े। उनकी आंखोंसे जल बह में लगा। रामने उन्हें उठा कर गले लगाया। भरतने वह पादुकायें उनके सम्मुल रक्ष कहा—"लीजिये, यह आप अपना राज्य संमा लिये। आज मेरा जन्म और मनोरथ सफल हुआ। आपके प्रतापसे सेना और कोपमें किसी प्रकारकी न्युनता नहीं हुई। आप सब कुछ संमाल मुक्ते बन्धनयुक्त कोजिये"। रामने भरको वार्यवार आलिं गन किया। इसो प्रकार सीता और लक्ष्मणसे भी मेट हुई। रामा दिकने ब्राह्मणादि योग्य पुरुषोंके चरण स्पर्श किये। प्रजाने रामको प्रणाम किया। बहुत दिनोंके विखुड़े हुए लक्ष्मणादिकको देख जनता पुष्प वृष्टि कर हथीं नमल हो गयी, भरतने पादुकार्ये उठायीं विभीषण तथा सुप्रीवने स्थार उठायें

, <u>12) (21</u>,

और हनुमानने छत्र उठाया, शत्रुघने धनुष और वाण उठाये, सीताने तीथोंदकका कमए इल उठाया, अङ्गद्ने तलवार और जाम्ब-वन्तने ढाल उठायी। वन्दीगण स्तुति करने लगे। इस तरह रामने नगर प्रवेश किया। इसके वाद माता, गुरु, मित्र तथा अन्यान्य लोगोंका रामने यथोचित सत्कार किया। वशिष्ठने उनको जटायें उतरायीं और तीथोंदकसे स्नान कराया। शुन मुहूनों में यथा विधि उनका अभिषेक हुआ और वह प्रेम पूर्वक प्रजा पालन करने लगे।

सीताका परित्याग - लोकमत जाननेके लिये रामने अनेकानेक गुप्त चर नियत किये थे और आवश्यकतानुसार वह खयं भी वेश वद्छकर नगर चर्चा देखने निकल पड़ते थे। इस समय नगरके एक धोवोने अपनी स्त्रीको दुराचारिणो कहकर उसे निकाल दिया था। उस स्त्रीके पिताने विनय अनुनय कर उसके पितिसे उसको स्रीकार करनेको कहा। राम सारा हाल देख रहे थे। घोवी स्वयं व्यसनी और दुष्ट था, किन्तु उसने उत्तर दिया, कि में राम नहीं हूं, जो रावणके यहां रही हुई सोताकी मांति इसका पुनः खा-कार कर लूं। रामको उसकी यह बात खुन वड़ा बुरा छगा। यद्यपि उनका पूर्ण विश्वास था, कि स्रोता विष्कळङ्क है, उसका पातित्रत अलएड है तथापि जनता का भ्रम दूर करना ही उन्होने डचित समका। वह लक्ष्मणसे कहते लगे—'देखो! सोता परम सती है, मुक्ते उसके चरित्रपर छेशमात्र भी सन्देह नहीं है। · फिर भी जनतामें भ्रम फैल रहा है। इस लोकापवादको दूर करनेके लिये में सीताका परित्याग करता हूं। वह कल ऋषि-

योंके दर्शनार्थ उनके आश्रम जाना चाहती है। तुम उसे गङ्गा-के उस पार हे जाना और वहीं छोड़कर चहे आना।" रामकी यह बात सुन लक्ष्मणको बड़ा दु,ख हुआ। वह कहने लगे--"सीताको मैं माता समान मानता हूं। मैं उनको छोड़कर कैसे लीट सक्तुंगा !" उन्होंने अनेक प्रकारसे रामको समभाया और प्राधोना की, कि आप ऐसा न करें परन्तु राम अपने निश्चयपर अटल रहे। रामकी आज्ञाका पालन करना ही परम धर्म मानकर छक्ष्मण विवश हो सीताको गङ्गाके उस पार छे गये। वहां अत्यन्तः दुखित होकर सारा हाल कह सुनाया और उन्हें धैर्य्य देने लगे। सीता पर मानो वज्रपात हुआ। वह कटे हुए कदली वृक्षके समान मूर्च्छित हो गिर पड़ीं, परन्तु भ्रातु-सेवक लक्ष्मण रोते हुए अयो ध्या लौट आये। कुछ समयके वाद जब सीताको चेत हुआ और लक्ष्मण भी न दिखाई पढ़े तय वह उच्च स्वरसे खदन करने लगी। छस समय वाहमीकि वहाँ स्नान करने गये थे। वह रुद्दन शब्द सुन कर सीताके निकट गये और उन्हें आश्वासन दे अपने आध्रम लिवा ले गये। ऋषि-पत्नीने उनका वड़ा सत्कार किया और धैय्यं दिया।

लव-कुश् उन्मि—सोता गर्भवती भी। यथा समय उन्होंने तब शीर धुश नामक दो तेजस्त्री और पराक्रमी पुत्रोंका प्रस्व किया। ऋषि प्रवर चात्मीकिने उनका लालन पालन कर उन्हें। शिक्षित बनाया। लोकापवादसे मुक्त होनेके लिये रामने सीनाका त्याग तो कर दिया,परन्तु यह उनके विना बहुत दुःसी रहने लगे। उनका चित्त उदास और अशान्त वना रहता था। इस व्ययताको दूर करनेके लिये ऋषियोंने उनसे यह करनेको कहा। रामने अश्व-मेध यहका अनुष्ठान किया। सीताके ध्यानमें उन्होंने उनकी सुवर्ण प्रतिमा स्थापितकी। इसी वातसे वह सीताको कितना चाहते थे, इसका पता चलता है। वास्तवमें सीता उनके हृदयसे दूर न हुई थी। प्रजाका भ्रम और मनोविकार दूर करनेके लिये ही उन्होंने उनका त्याग किया था।

यथा नियम अश्व छोड़ा गया। वह विचरण करता हुआ बाल्मीकिके आश्रममें जा पहुंचा। सुकुमार किन्तु पराक्रमी चालक लव और कुशने उस अश्वको बांधलिया। उसकी रक्षाके लिये ह्युमानादिकी अधीनतामें जो विशाल सेना थी, वह युद्ध करने लगी । परन्तु लव और कुशने वीक्ष्ण बा-णोंको वृष्टि कर सवको मूर्च्छित कर डाला। यह अद्भुत समा-चार सुन राम स्वयं यज्ञको छोड़, युद्धाथ उपस्थित हुए। पिता और पुत्रोंमें युद्धकी तय्यारियां हुईं। परस्पर कोई किसीका पहचानता न था। अकस्मात् रामके चित्तमें वात्सव्य भाव उत्पन्न हुआ और उनका हृदय किसी बिलक्षण आकर्षण शक्ति द्वारा उन बालकोंकी ओर आकर्षित होने लगा। राम ऐसा होनेका कारण न समक सके; किन्तु साधारणही उनसे कुछ प्रश्न कर बैठे। उसी समय वहां वाल्मीकि भी आ पहुंचे। उन्हों ने परस्पर एक दूसरेका परिचय कराया और सीताकी भी मेट करायी। राम अपने वीर पुत्रींको देख वहे प्रसन्न हुए। वह

सीता सहित उन पुत्रोंको अयोध्या लिया गये और यह को समाप्त किया। रामने इसी भांति अनेक अध्वनेत्र और पौंडरो-कादि यह किये।

रामकी नित्यचर्या-वन्दी जनोंके मङ्गळ गान सुन राम अरुणोद्यके पूर्वही शय्याका त्याग करते थे। फिर बहिदिशागमन और हस्त मुख पादादि प्रक्षालन कर स्नान करते। इसके बाद सम्ध्योपासन और अग्नि होत्रादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो गुरु विष्यु तथा अन्य ब्राह्मणोंका पूजन करते। मध्याहुन कालमें पुनः सन्ध्या ब्रह्म-यह कर अतिथियोंको भोजन कराते।यह सब हो जानेके वाद वह खयं भोजन करते और दरवार जाते। रामके पूर्वही भरत, शत्रुव, लक्ष्मण तथा माएडलिक नरेश वहां पहुंच जाते थे। उनके आतेही सब लोग खडे हो उनका खागत करते और उनके सिहासनाहड होनेके वाद सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते थे। राम सर्व प्रथम राजकार्य्य तथा प्रजाकार्य्य करते। फिर ऐतिहासिक चर्चा श्रवण करते, देश देशान्तरोंकी वार्ते सुनते और यथा समय समा विस-िर्जात करते। सायं सन्ध्यादिसे निवृत्त हा वह अन्तःपुरमें प्रवेश करते और कभी कभी वेश वद् कर नगर चर्चा देखने निकल पड़ते थे।

रामका अधिकार—समस्त भारत, छङ्का और उसके आसपासके टापुओं पर रामका पूर्ण अधिकार था। जिस समय वह सिंहासनाकड़ हुए, उस समय तीन सी नरेशोंने

उपियत हो 'कर २नकी अधीनता स्त्रीकार की थी। भारतकी चारों-और उनका अधिकार था। वह वड़ी योग्यतासे शासन कार्य्य करते थे। लक्ष्मण प्रतिदिन सभामें यही प्रकाशित करते, कि एक भी मुकद्दमा नहीं आया। इसका कारण रामकी शासन-प्रणाली ही थी। न कोई अपराध करता था, न किसी को द्राइ देतेकी आवश्यकता पड्ती थी। प्रजाका आचरण ऐसा उत्तम था, कि किसीको स्वप्नमें भी न्याय मन्दिर तक जाना न पड़ता था । उनके दरवारमें मार्कण्डेय, मौद्गह्य, यामदेव, वशिष्ठ, काश्यप, जावालि, गौतम और नारदादि नव मंत्री थे।

रामराज्य-रामकी नीति उत्तम और न्याय अद्वितीय था। उनकी प्रजा भी भीतिमान थी। अनीतिमान कोई न था। अवराध होते ही न थे। "दएड" तो केवल संन्यासियोंके हाधमें ही दिखायी पड़ता। "दम्यन" और "मार"का अनुभव पशुओंकी भी न मिलता था। सबको खधर्म पर प्रेम था। लोग दीर्घायु थे। वृक्षोंमें इच्छानुकूछ फल और फूल उत्पन्न होते थे। वर्षा यथोचित परिमाणमें आवयकतानुसार होती थी। वायु निरन्तर शुद्ध रहती थी। रोग, शोक, ग्लानि, भय, असमय घुद्धत्व और चिन्तादिक मानसिक किंवा शारीरिक व्याधियां किसीको न होतो थीं। समस्त जनता प्रसन्न और सन्तुष्ट रहती थी। लोगोंको शिक्षा देनेके लिये राम खर्य गृह्साश्रमके कठिन धार्मी का यथानियम पालन करते थे। महातमा और आचार्यों की सम्मतिको मान

कर केवल शिक्षा देनेके लियेही-उन्होंने यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान समऋती थी । त्रेतायुग होने े पर भी इन बातोंको देख, सत्ययुगका भ्रम होता था। वर्णाश्रम धर्मा और नीतिका पालन यहां तक होता था, कि किसीकी अकाल मृत्यु होतीही न थी। स्त्रियां वैघव्य द्शाको न प्राप्त होती थीं। चोरोंका भय तो थाही नहीं। त्रिद्या और कलाओंकी उन्नति होती थी। प्रजा आज कलकी नरह "टेक्सों" के भारसे द्वी हुई न थी। उसे उतनाही राजख देना पड़ता था, जितना कि चह आमानीसे हे सकती थी। खजनों और मन्त्रियोंका भी प्रेम सम्पादन करनेमें राम सफल हुएथे। प्रजाका प्रेम तो बाल्यावरणामें ही प्रकट हो चुका था, किन्तु अब उनकी न्याय और नीतियुक्त शासन व्यवस्था देख वह चरम सीमाको पहु च गया था। प्रजामें पूर्ण राज्य-भक्ति द्रष्टि गोचर होती थी। वह शास्त्रोंकी आज्ञा-नुसार उन्हें साक्षात् ईश्वर रूप समक्त कर पूजतो और आज भी वह उसी प्रकार पूजनोय, माननीय और मुक्तिहाता माने जाते हैं। सर्वत्र उनके नामका स्मरण और भजन होता है। यही र्ध्श्वरावतारका अवण्यं चिन्ह और उनकी दिगन्त-व्यापिनी कीर्ति है।

ं राम-राज्यमें जीव मात्र सुखी थे। किसीकी अकाल मृत्यु न होती थी। एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र अचानक मृत्युको प्राप्त हुआ। ब्राह्मण कुद्ध हो उसका शव ले रामके पास जा पहुंचा और कहने लगा कि, मेरे पुत्रको सजीवन कर दोजिये अन्यया मैं

प्राण त्याग दू'गा। राम विचारमें पड़ गये और सोचने छगे, कि अवश्य कुछ अधर्म हुआ है। उन्होंने विद्वान और धार्मिक व्यक्ति- 🦟 . योंको एकत्र कर इसका कारण पूछा । उन्होंने वतलाया, कि वर्णा-श्रम धर्मिको हानि पहुंचे विना ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई श्रद्ध कहीं गुप्त रूपसे तप कर रहा होगा। यह सुन रामने कुवेरका पुष्पक विमान मंगाया और उसमें वैठ आकाशसे निरीक्षण करने लगे। सब खानोंको जांच लेनेके बाद वह ऋषियोंकी तपोभूमि देखंत गये। वहां एक गुफामें किसी शूद्रको तप करते देख वह उससे कहने छगे, कि शूद्रको तप कर-नेका अधिकार नहीं है , अतः तू यह काया-कष्ट उठाना छोड़ दे और वर्णाश्रम धर्मानुसार श्रावरण कर। उसने उनकी बात न सुनी और पूर्ववत् अपने काय्येमें छगा रहा। रामने उसे वर्णाश्रम धर्मको न माननेके कारण दोषी वताकर मार डाला। उसके मारते ही ब्राह्मण पुत्र जीवित हो गया। आशीर्वांद देते हुए वह पिता पुत्र अपने घर गये।

पक दिन लक्ष्मण नित्य नियमानुसार न्यायालय गये।
चहां उन्हें मनुष्य तो एक भी न मिला, परन्तु एक कुत्ता दुः खित
सा खड़ा दिखायी पड़ा। लक्ष्मणने नियमानुसार रामको सूचना
दी और उसे उनके सम्मुख उपिष्यत किया। रामने जांचकी तो
उन्हें ज्ञात हुआ कि एक संन्यासीने विना कारण उसे तीन द्र्षड
भार दिये थे। उन्होंने उस संन्यासीको चुलाकर यथोचित न्याय कर
उस श्वानको सन्तुष्ट किया। इसी प्रकार एक दिन वहां दो पक्षी

छड़ते हुए पाये गये। रामने उनका भी न्याय किया। उन्होंने प्रजा को वर्णाश्रम धर्माकी शिक्षा देते हुए सदा नीति और न्याय पूर्वेक राज्य किया। अन्तमे छव और कुशको पृथक पृथक प्रदेश दे, उन्होंने स्वयं निवृत्ति शहण की।

रामने इस प्रकार राज्यकी व्यवस्थाकर, वर्णाश्रम धर्मिका पूर्ण पालन किया। यथोचित यज्ञादिक कियाये भी की। अन्तमें दण्ड-कारण्यके कांटोंसे विन्धे हुए चरणाविन्दोंको भक्त जनोंके हर-यमें स्पापितं कर वह इहलोक लीला समाप्त कर गये। जिन्होंने उनका स्पर्श किया था, दर्शन किये थे, साथ वैठे थे, पीछेचले थे, वह भौशल देशके निवासी भी योगियोंकी सी उत्तम गतिको प्राप्त हुए। राम्बे देवताओंकी प्रार्थनानुसार लीलावतार धारण किया था। उनके समान किंवा अधिक किसीका प्रभाव नहीं है। उन्होंने शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग कर राक्षसोंका नाश किया और सेतुकी रचना करायी, यह उनके लिये कुछ भी कठिन न था। घानरोंकी सहायता ली यह तो केवल उनकी लीला थी। उनके निर्माल यशको ऋषि मुनि राजा और प्रजा भाज भी गा रहे हैं। प्राचीन कारुफे ऋषि मुनि और महा पुरुपोंने जीवनका उपयोग ध्यवसाय किंवा प्रपञ्च वृत्तिमें "परम" नहीं समका। परी-पकार, लोकहित और परलोकके सुख साधित करनेमेंही उन्हों ने जीवनका हेतु "परम" माना है। वह तद्नुसार प्रजाको सदा चारी दनानेके लिये नियमोंकी रचना भी कर गये हैं। उन्होंने स्रथसे अधिक जिम्मेदारी राजा पर रखी है। राजाही मनुपके

لك(إلام

जीवनका आधार भूत है । उसका श्रेय अश्रेय सभी कुछ राजा ही पर निर्भर है।

रामने इसी वातका निश्चय कर सीताका त्याग किया था। उन्होने सोचा था, कि कहीं प्रजा मेरे इस कार्य्यका अनुकरण न करने छगे। राजा यदि धर्मविद और नीतिमान होगा तो प्रजा भी उसका अनुकरण कर वैसीही वन जायगी। राजा यदि व्यसनी और दुराचारी होगा, तो प्रजा भी ठीक वैसीही होगी। राजा नीतिका पोषक और प्रवर्शक है और होनाही चाहिये। यदि वह शुद्ध नीतिका पालन न करेगा तो प्रजा हित की हानि होगी। प्रजाका व्यवहार सुघड़ और सरल हो, उसके आचरण धर्मानुकूल रहें, इस बातका विचार करके ही राजाको कार्य्य करना चाहिये। राजाके आचरणको देख करही प्रजा आच-रण करती है। यह एक खामाविक नियम है। अनुभव सिद्ध सिद्धान्त है। प्रजा पर राजाके शासनसे वह प्रभाव नहीं पड़ता जो कि उसके आचरणसे पड़ता है। महर्षियोंने राजा, राजकुमार और मन्त्रियोंका इसी लिये सदाचारी होना परमावश्यक यत-लाया है। प्रजाको सदाचारी यनानेके लिये उनको भी सदाचा-रका पालन करना चाहिये। राजाका सुख और दुःख प्रजाके सुख दु:ख पर अवलम्यित है। सदाचारी चन प्रजाको सुखी बनाना खयं उसके हाथकी वात है। प्रजाकी उन्नति किंवा अव-नितका मूल वही है । हमारे प्राचीन ऋषियोंने हमें यही वत-लाया है। यहांकी आर्घ्य प्रजा भी इसे बराबर मानती चली

आयी है। जो राजा इस प्रकार आचरण नहीं करता, उनको अयो गिति होती है। रामकी नीति सर्वोत्तम थी। वह अपना कर्तव्य समम्मते थे और तद्मुसार आचरण भी करते थे। उन्होंने प्रजाको सदाचारी बनाकर सुख और सम्पत्तिकी वृद्धि की थो। यही कारण है, कि आज युगके युग बीत जाने पर भी उनकी कीर्तिका नाश नहीं हुआ। नीति-शास्त्रकी रक्षा कर वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये। उनके जीवनकी प्रत्येक घटना हमारे लिये अनुकरणीय है। धन्य है ऐसे आदर्शको !!!



## TO THE TOWN THE PARTY OF THE PA

्र हर्षि भृगुके चंशमें ऋचिकनामक एक विख्यातऋषि हुए। उनके पुत्रकानामयमदिश था। सप्त ऋषियोंमें उनकी गणना की जाती थी। उन्हींके यहां त्रेताके प्रारम्भमें परशुरामका जन्म हुआ। इनका विष्णुके द्शावतारोंमें छठवां और चौवीस अवतारोंमें उन्नीसवां नम्बर है। परशुराम अपने चार माइयोंमें सर्व ज्येष्ट थे। वह महा तेजस्वी, विद्वान, न्यायनीतिज्ञ, तत्वज्ञ, परो क्रमी, उत्साही, वलवान, तामसी और क्षत्रित्व गुणोंमें श्रेष्ट थे। **डनके आयुधका नाम था परशु। उसका वार भी रामके** वाण की तरह खाली न जाता था। शिव उनके गुरु थे। उन्हींके द्वारा इन्होंने सर्व विद्याये प्राप्त की थी। विद्योपार्जनके निमिन्त वह दीर्घकाल पर्यंत कैलाशमें रहे थे। वाल्यावस्थामें वह अपनी माता रेणुका द्वारा िक्षित और पालित हुए थे। उत्तम माताओंके पुत्र भी उत्तम ही होते हैं—यह इससे सिद्ध होता है। भीष्म और द्रोणाचार्यंके वह गुरु थे। उन दोनोंने इन्हीसे श्रनुर्विद्या प्राप्त की थी। उत्तम गुरुके शिष्य भी उत्तम होते हैं इस वातका यह उदाहरण हैं। परशुगमकी शिक्षा दीक्षा और प्रनापसे ही उनके शिष्य श्रेष्ट हुए -यह सर्वेधा सिद्ध है। परशुरामके समयमें क्षत्रिय अविचारी हो गये थे। वह ब्राह्मणोंका सम्मान बीर ऋपियोंकी

रक्षा न करते थे। देशमें अध्यमकी वृद्धि हो गयी थी और प्रजा परिपीड़ित हो रही थी। श्रिजयोंकी अनीति और देशकी दुर्दशा देख यमदिशको वड़ा खेद हुआ। धर्मकी स्थापनाके लिये विष्णुने अपना तेज उनको प्रदान किया। उसी तेजके प्रतापसे परशुराम समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ। यही कारण है, कि वह अंशावतारी गिने जाते हैं। राम और दृष्ण विष्णुके साक्षात् अव-तार माने जाते हैं। शिवने उनको अपना त्र्यम्बक धनुष दे कर कहा था, कि जब यह धनुष खिड़त होगा तब तुम्हारा तेज विद्धित हो जायगा। उनकी यह भविष्यवाणी जेताके अन्तमें सत्य प्रमा-णित हुई थी। परशुराम विश्वामित्रकी बहिनके पौत्र होते थे।

परशुरामका आश्रम गंगाके तट पर था। उस समय यहां स्र्यंवंशी सहस्त्रार्ज्ज नका अधिकार था। वह एक चक्रवतीं नरेश, था और उसकी राजधानी माहिष्मतीमें थी। सती रेणुकाकी सहनका विवाह उसीके साथ हुआ था। सहस्त्रार्ज्ज न और उसके पुत्र उन्मत्त, अत्यावारी और प्रजापीड़क थे। एक समय वह और उसके सैनिक शिकार खेलने गये। उनके साथ रेणुकाकी बहिन मी थी। विचरण करते हुए वह यमद्ग्रिके आश्रम आ पहुंचे। ऋषिने उनका अनेक प्रकारसे सरकार किया। रेणुका अपनी बहिनसे मिलकर अतीव प्रसन्न हुई। ऋषिके पास इन्द्रकी स्री के प्रकार से द्रारा विविध प्रकारके व्यक्षन प्राप्त कर ऋषिने सवको मोजन कराया। सहस्राज्ज नको यह देख बड़ा आश्रय्ये हुआ। उसने उसकी याचनाकी। ऋषिने पराई

वस्तु देना अखीकार किया। वह उसे वलात् ले चलता बना। इस समय परशुराम वहां न थे। वह कहीं तीर्थाटन करने गये। जब वह लीटे तब यह हाल सुना। उनके क्रोधको सीमा न रही। वह तुरन्त माहिष्मती पहुं चे और सहस्रार्ज्ज नसे कहा कि गाय लौटाल दे अन्यथा युद्ध कर ! वह भी कुद्ध हो सैन्य सह युद्धाथं प्रस्तुत हुआ। परस्पर भीषण संप्राम हुआ। परशुरा-मने उसके नव सौ पुत्र मार डाले और सैन्यको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक सौ पुत्र और थे परन्तु वह भाग गये। सहस्त्रार्जु नके हाथ काट डाले और निर्दयता पूर्वक मार डाला। उसके राज्यकी व्यवस्था कर कामधे जु पिताको ला दो और आप एक चक्रवर्तीकी हत्याके पापसे मुक्त होनेके लिये प्रायश्चित करने चले गये।

एक दिन सती रेणुका गङ्गाजल भरने गयों। वहां गन्धर्व-राज चित्रकेतुकी जल कोड़ा और ऐश्वर्थ देख वह भ्रमित हो गयी। यमद्ग्निको यह जान कर चड़ा क्रोध आया। उन्होंने पर-शुरामसे कहा—"अपनी माताका शिर क'ट लो"। परशुराम महाज्ञानी और विचारशील थे। वह सोचने लगे, कि मैं यदि पिताकी आज्ञा न मानूंगा तो वह शाप दे हेंगे। परन्तु माताका शिर काट लेने पर भी वह 'उन्हें सजीवन कर सकते हैं। अतः उनकी आज्ञाका पालन करनाही उचित है। यह सोच उन्होने नुरन्त पिताके आज्ञानुसार अपनी माताको मार डाला और दोनों हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़े हो गये। ऋषि उनको पितृमकि مراالهم.

देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगनेको कहा। पर--शुरामने कहा-"यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छासे माताको इस प्रकार सजीवन कर दीजिये कि मैंने उनका वध किया है. यह बात वह न जान सकें"। ऋषिने कहा—"तथास्तु"। रेणुका उनके योगबलसे पुनः जीवित हो उठीं। उनको उपरोक्त घटनाका कुछ भी ज्ञान न था, फिर भी परशुरामने उनसे सब समाचार निवेदन किये और क्षमा प्रार्घनाकी। रेणुकाने कहा—"पुत्र! इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दैव जो चाहता है वही होता है। उसके सामने किसीकी चतुराई नहीं चलतो। तुमने पिताकी आज्ञा शिरोधार्यकी यह बहुतही अच्छा किया। माता पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सुपुत्रोंका परम धर्म है। तुम्हारे समान आज्ञाकारी सुपुत्रको पाकर मैं बड़ी प्रसन्न हूं और अप-नेको धन्य समभती हुं। जो लडके माता पिताकी आज्ञा नहीं मानते और उनकी सेवा नहीं करते, वह कुपुत्र गिने जाते हैं और पाप भागी होते हैं। माता पिताकी आज्ञा मानना और उनकी सेवा करना यही सुपुत्रोंका कतन्य है। रेणुकाकी यह बातें सुन परशुरामने उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर इस दोपके निवारणार्थ तीर्थाटन करने चले गये।

परशुरामकी अनुपिष्यति देख सहस्रार्ज्ज नके वह सी पुत्र जो रणसे भाग गये थे, उनके आश्रममें आ पहुंचे। वहां यमदितः होम कर रहे थे। उन्होंने अपने पिताका बदला लेनेका विचार कर उन्हें मार डाला और इघर उधर भाग गये। रेणुका मह- पिकी यह दशा देख दुःखित हो विलाप करने लगीं। उन्होंने अपने हृद्यपर इक्षीस वार हस्ताघात कर परशुरामको याद किया। उन्हें भी योग शक्ति द्वारा यह समाचार ज्ञात हो गये। वह तत्काल माताके पास पहुचे और कृद्ध हो प्रतिज्ञाकी कि—"माताने क्षत्रियों द्वारा त्रसित हो इक्षीस वार मुझे याद किया अतः अन्यायी और अत्याचारी क्षत्रियोंका इक्षीस वार विनाश, करूंगा। अपने पिताका वदला लूंगा और ऋचिक आदि पूर्व, जोंको उनके रक्तसे तर्पण कर तृप्त करूंगा।"

इस प्रकार भोषण प्रतिहा कर उन्होंने माताको धैर्य दिया और उन्हें शान्त करनेके लिये पिताको सजीवन किया। इसके बाद वह तुरन्तही दुष्टोंका संहार करनेको तत्पर हुए। उन्होंने अत्याचारियोंका मूलोच्छेद कर प्रजाको सुख देनेका निश्चय किया। अपने समानही चीर योद्धाओंका एक दल सङ्गठित कर अनेक विद्वानोंकी सहायता प्राप्तकी। धर्म और प्रजाका पक्ष छेने वाछे अनेक वीरोंने उनका साथ दिया। उन्होंने सहस्रावाध अत्याचायोंको वन्दी वनाया और द्र्ड दिया। सारी पृथ्वी एक विस्तृत रण क्षेत्रके रूपमें परिणत हो गयी। समस्त संसा-रमें युद्ध होने लगा। सहस्रावाहुके सभी पुत्र मार डाले गये **और प्रजा पीड्कोंका विनाश किया गया। परश्रामने इस प्रकार** इक्कीसवार पृथक पृथक राज्योंपर आक्रमण किया और अत्या-चारी क्षत्रियोंका नाश किया। अनेक क्षत्रियोंने रेणुकाकी शरण ले उनसे जीवन दानकी प्रार्थना की। परशुरामने माताकी आज्ञाः

12)(CT

मान उन्हें छोड़ दिया । ब्रह्मनिष्ट राजा जनक और अपुत्र एयम् धर्मनिष्ट राजा दशरथ भी बच गये। इनके अतिरिक्त समस्त श्रित्रयोंका बध किया गया। उनके रक्तसे पांच कुएड भर गये थे जो कि "रामहद" नामसे प्रसिद्ध हुए।

परशुराम बड़े न्यायी थे। अधिकृत प्रदेशों पर उन्होंने अपना अधिकार न रक्ला। जिन्होंने आतम समर्पण कर दिया था उन्हें उनके राज्य छौटा दिये। और जो भूमि शेत चवो वह कश्यय अधिको दान करदी। ऐसो न्यवस्था कर वह निश्चित्त हो तप करने छगे। किर भी, किसी उन्मत्त शासक अन्यायको बात सुन वह तुरन्त वहां पहुं चते, उसे मार, डालते और उसके स्थान पर किसी योग्य न्यिक को नियुक्त करते थे। कुछ दिनोंके बाद उनसे कश्यप ऋषिने कहा, कि आप अपनी दान दी हुई भूमि पर निवास करते हैं यह अध्यावरण है। यह सुन परशु-रामने वहांका आवागमन त्याग दिया और समुद्र तहपर कुछ भूमि प्राप्त कर वहां निवास करने छगे। इस प्रदेशका नाम उन्होंने शूर्यारक रक्ला। इस समय वहां कोंकन कहा जाता है और अरवी समुद्रके किनारे स्थित है।

श्वतियोंका विनाश करनेके बाद एक दिन वह मिधिछापुरी गये। ब्रह्मनिष्ट राजा जनकने बड़ा स्तरकार किया और सिंहा-स्न पर वैठाल विधिवत् पूजाको। परशुराम महादेवका दिया हुआ वह त्र्यंवक धनुष, परशु और वाण वहीं छोड़ मोजन करने चले गये। छोट कर देखा तो सात वर्षकी सीता

उस धनुवको घोड़ा चनाये खेळ रही थी। उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। जनकसे कहने छगे—"यह कन्या बड़ी अहुत है और छश्मीका अवतार प्रतीत होतो है। इस धनुवको अनेक मनुष्य भी मिलकर नहीं उठा सकते। इसने अनायास ही उठा छिया। आप प्रतिज्ञा करिये, खयंवरमें जो इसे चड़ा सके वही इसका पाणिप्रहण करे।" जनकने यह आदेश मान तद्नुसार प्रतिज्ञा की । परशुराम धनुवको वहीं छोड़ अपने माश्रमको चले गये।

जनकते यथा समय सीताका स्वयम्बर किया। रामते उस धनुषको तोड़ डाळा। सीताका बिवाह उन्होंके साथ हुआ। यह त्रेतायुगके अन्तको वात है। परशुरामको बान दूखा। यह त्रेतायुगके अन्तको वात है। परशुरामको बान दूखा। यह ततकाळ वहां पहुंचे और पूछा—"धनुष किसने तोड़ा है?" जनकको भी चिन्ता हुई, कि धनुष चढ़ानेकी वात थी, किन्तु वह दूर गया, यह बड़ा अनर्थ हुआ। सब छोग धरथर कांपने छो , परन्तु रामने निर्मीक और नम्न हो जानेकी वातें कही। परशुरामको ज्ञात होगया, कि राम ईश्वरावतार हैं। वह उन्हें हृद्य से छगा भेंट पड़े। वह समक्त गये, कि मेरा काम संसारमें पूर्ण हो चुका। अतः वह अपना कार्य-भार रामको दे तपस्या करने चछे गये।

यह राजर्षि ब्राह्मण कुलमें महान पराक्रमी; गो ब्राह्मण प्रति-पालक और प्रजा रक्षक हुए। शारीरिक और आदिमक शक्तिसे ्रमारतके महापुरुष ्राप्तु

यह विश्वविजेता हुए और प्रजामें भगवान कहलानेका समान प्राप्त कर सके। अर्वाचीन ब्राह्मण बुद्धिके मनुष्योंको इस बात यर ध्यान देना चाहिये। जब वह तपस्या कर रहे थे, तब हन्हें काश्रिराजकी कन्या हस्तिनापुर लिवा ले गयी। वहां उन्होंने भीष्मको असका पाणिग्रहण करनेके लिये समकाया। भीष्मको अनका पाणिग्रहण करनेके लिये समकाया। भीष्मको उनकी, बात न मानी। अतः उन दोनोंमें-गुरु शिष्य होनेपर भी परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अनेक प्रत्योंमें लिखा है, कि वह अमर हैं और मन्दराचल पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मचारी, योगी और यशस्वी पुरुषोका अमर होना स्वामाविक है। धन्य है ऐसे महापुरुपको! भगवन! भारतके उद्धारार्थ पुनः ऐसेहि कीर और विजयी पुरुषोका यहां जन्म हो!



## े किस्सुनि । हिन्नुल-नुल-नुल-झ

ह तत्वज्ञानी महापुरुष कर्दम ऋषिके पुत्र थे। चौबीसः अवतारों में यह पांचवे अवतार माने गये हैं। इनकी माताका नाम था देवहृति । वह स्वायस्भू मनुकी पुत्री थीं । कर्म ऋषिकी गणना प्रजापतिथोंमें होती है। कपिल देवका जन्म पुष्कर के सभीप हुआ था। यह महामुनि सिद्ध माने जाते हैं और इनकी गणना देवताओंकी कोटिमे होती है। ये महा तेजस्वी थे। इनका अवतार परोपकारके लियेही हुआ था। इन्होंने सांख्य शास्त्रकी रचनाकर पृथ्वीके अनेक अधर्मीका नाश किया है। ये भोग विलासादि प्रपञ्चोमें विल्कुलही लिप्त न े हुए थे. और संसारसे सर्वथा विरक्त थे। सरस्रती क्षेत्रमें अपनी माताको ब्रह्मविद्याका उपदेश दे, इन्होंने मोक्षमाग दिसा या था। साध्वी देवहुति उसे सुन मुक्त हो गयी थीं। वहां कपिल देवका आश्रम था। उन्होंने अनेकानेक लोगोंको उप-देश दे, उनका उद्धार किया। गङ्गासागरके समीप उन्होंने योगा भ्यास किया था। आज भी कलकरों के पास उनका आश्रम 🤻। सहस्रावधि लोग वहां यात्रा करने जाते हैं।

🗯 राजा सगरने ६६ यह निर्विघ्न समाप्त किये थे। अन्तिम अश्वमेधके समय जो अश्व छोड़ा गया, उसे इन्द्र खुरा है गये। इस समय महामुनि कविल पातालमें समाधिल हो तवस्यामें लीन थे। इन्द्र उस अश्वको चुपचाप उन्होंके पीछे वांच आये। सगरके पुत्र उसकी खोज करते करते थक गये, परन्तु उसका पतान छगा। सन्तमें किसी प्रकार वे वहां जा पहुँचे, जहां वह अश्व वँधा हुआ था। चे कपिलदेवको जानते न थे। समके, कि यह कोई घूर्त है और अश्वको खुराकर यहां आ छिपा है। उन्होंने कृद हो शोर मचाया और प्रहार भी किये। मुनिका ध्यान छूट गया और समाधि टूट गयी। ज्योंही उन्होंने बॉल खोल उनकी बोर देखा, त्योंही वह सबके सब भस्म हो गये। खगरको सुवना देनेके लिये भी कोई जीवित न बवा। बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक भी मतुष्य उनके पास न पहुंचा। उन्हें बड़ा बाश्चये और चिन्ता हुई। कुछ सोच विचारका उन्होंने अंशुनानको प्रेवित किया। अंशुनानने कविछ्रेवको स्तुति कर वह अश्व प्राप्त किया। उसे अपने पिनृत्योंका दशा भी ज्ञात हुई। सुनिने यह भी कहा, कि पतिन पात्रनी गङ्गाके प्रताह में लोन होतेही इनकी मुक्ति होगी। अंशुमान उन्हें प्रणाम कर चला आया । कपिलदेव पुनः समाधिमे लीन हो गये । उन्हों-ने बहुत दूर दूर तक भ्रम्ण किया था। वह सर्वत्र सांख्ययोग का उपदेश देते थे। अने क स्थानों में शास्त्रार्थ कर वह जितयों हुए थे।

सांख्य धर्म सिद्धान्त-वहाविद्या आत्मनिष्ट योगी पुरवोंके श्रेयका साधन है। उसीसे सुख और दुः बकी निवृत्ति होती है। दिसही जीवके दन्धन और मुक्तिका कारण है। चित्तके विषयासक्त होनेसे जीव वन्धनमें पड़ता है और ब्रह्ममें ंस्टीन होनेसे मुक्त होता है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी आदि तत्वोंके खरूप जानकर प्राण और अपानकी गतिको रुद्ध करनेसे असङ्ग चैतन्यरूप आत्मा खर्य अपनी 'प्रकाश मान ज्योतिसे भासमान होता है। उसके भसित होने पर वह जान जाता है कि \_इन्द्रियों के सव व्यवहार मिध्या हैं। सांस्थयोगमें चौवीस तत्वोंके ज्ञानसे मुक्ति मानी गयी है। ज्ञान क्षी आत्मा—पुरुष चैताय है। वह अकर्ता है। साक्षी स्वरुप है। सृष्टि कार्य और सुख दु:खकी रचना करनैवाळी त्रिगुण युक्त प्रकृति जड़ है और भोका रूप थातमा—पुरुष चैतन्य है। दोनों एक साथ रहते हैं। प्रकृतिका रूपान्तर होता है परन्तु पुरुषका नहीं होता । प्रकृति पुरुषके सम्बन्धसेही स्वतः गतिको प्राप्त होती है। पुरुष प्रकृतिके कार्मादि अपने समऋ कर मोहबद्ध हो दुखी होता है। शुभाशुभ कर्तव्य करते रहनेसे जन्म जम्मान्तरको प्राप्त होता है। जन्म और मरणकी व्याधिसे मुक्त शोनेके लिये स्थम (लिङ्ग) देहका सम्दन्ध तोड़ देना चाहिये। अनेक प्रकाशके सुखंदु:ख प्रकृतिके साधारण धर्म हैं। यह स्वयं अकर्ता है। इसके अतिरिक्त आत्माका पूर्ण खरूप जव म् तीत हो जाता है तभी मुक्ति प्राप्त हो स्वती है। पूर्ण आतम- झानसे प्रकृतिका नाश होता है अर्थात् प्रकृतिके समस्त बन्धन टूट जाते हैं तथा शुद्ध चैतन्यका झान होकर देहीकी मुक्ति हो जाती हैं।

कपिल मुनिका झान अतीव शिक्षाप्रद है। सज्जनोंको उसका विशेष झान प्राप्त करनेका उद्योग करना चाहिये। कपिलदेवने तपोबलसे निरहंकार अर्थात् देहादिमें अहं बुद्धि शून्य अलएड भक्ति द्वारा ब्रह्म स्वक्ष्यको प्राप्त किया था।



## ্ট্ৰ-চ্যুল-চ্যুল-চ্যুল-ট্ৰ

चन तका योगी भौर मुनि निरन्तर ध्यान करते हैं, जिसका स्मरण और पूजन मोक्षदायक मानजाता है, जिसका -चरित्र सुननेको भार्यगण सदा उत्सुक रहते हैं और जिसकी यलौकिक शक्ति किश्वविद्यात है, वही यानन्द कन्द् श्रोक्षणवन्द्र कंसादिक असुरोंका संहार, साधुयोंका परित्राण, न्हीलाका विस्तार और धर्मकी स्थापनाके लिये द्वापरके अन्तर्मे यदुवंशी देवकी तथा वसुदेवके यहां पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए। -यह साक्षात् ईश्वरके अवतार थे। भूमिष्ट होनेके पूर्व माता विताको अपने तेजोमय सुन्दर और चतुर्मु ज खद्धपर्में दर्शन दे उन्होंने बतलाया था, कि—'भें तुम्हारी तीन जन्मोंकी तपस्या देख कर तुम्हारे यहां जनम छे रहा हूं। मुझे गोक्कर्जी नन्दके यहां छोड़ आना। मैं वहां अपनी बोललीला समाप्त कर यहां आऊंगा और कंसादिकका नाश कर धर्मकी स्थापना कह्न'गा"। इस प्रकार कह, वह अन्तद्धनि हो गये और फिर वाल-काहो भूनिष्ट हुए । -दैवकीने समका, कि पुत्र जन्म हुआ। पति पत्नो दोनोंको चतु-र्भुं जी मूतिको बात स्वप्नवत् प्रतीत हुई। देवकी उसे स्तनपान कराने लगीं । एकाएक कारागृहके द्वार खुल गये और वसुदेवकी -वेड़ियां दूर गर्यी। आंख उठाकर देखा तो समस्त प्रहरी घोर

निद्रामें लीन दिखाई पहें। वसुदेवने स्वप्तकी वातको ईश्व-रीय आदेश मान उस वश्चेको उठा लिया और भाद्र-पदफे हुष्ण पक्षकी अन्धकारमयी निशामें गोष्टुलकी ओर चल पड़े। अष्टमीका दिन था और अर्धराहिका समय। आकाश मेघा-च्छन्न था, फिर भी चत्रुनै उदित हो मार्ग दिखानेका उद्योग किया। रोषने अपने शरीरका पथ और फणका छत्र यना भएटक और वर्षासे उनकी रक्षा की। जब वह यमुनाको पार करने 'छगे तब इसका जल इमङ् पड़ा। वह चिन्तित मीर ं दु:खी हुए। वास्तवमें यमुना बालरूप भगवानका चरण स्परो करना चाहती थी। कृष्णने अपना पैर नीचेको लटका दिया। 'इसका स्पर्श होतेही उ.ल उतर गया और बसुदेव गोकुल जा पहुंचे । वहां रन्दका द्वार भी उन्हें खुला ही मिला। अन्दर गये तो सब लोग निद्रित दशामें अचेत पढे हुए दिखायी दिये! यशोदाके पास एक कत्या पड़ी थी। बसुदेवने उसे उठा लिया और कृष्णको वहीं सुला दिया। उसी क्षण वह मथुरा लौट आये और पूर्व वत् बन्दी गृहमें बन्द हो गये। बेड़ियां ज्योंकी त्यों जकड़ गयीं और द्वार अवस्द्ध हो गये। योगमाया स्पी े वह कत्या अब रोने लगी। चौकीदारोंकी आंखें खुल गर्यी। उन्होंने तरकार व सको सूचना दी और वह वहां जा पहुंचा l एसने देवकीसे वह, बन्या छीन ली और पत्थर पर पटकनेकी े हैं बार्र की । दबोही उसने दैर पकड़ उसे उत्परको उठाया त्योंहीं वह इसके हाथसे छूट आकाशमें चली गयी। इस अवाक्

रह गया। उत्परकी ओर देखा तो कन्याके स्थानमें एक देवी मूर्ति हिसाई पड़ीं। अष्टभुजाओं में आयुधादि धारण कर वह कह रहीं थीं—"मूढ़! मुक्ते मारनेका व्यर्थ उद्योग क्यों करता है? तेरा शत्रु तो गोकुलमें उत्पन्न हो खुका।" कंस यह सुन विस्मय चिकत हो गया, योगमाया अन्तर्द्धान हो गयीं अब कंस लजित हो पश्चात्ताप करने लगा और उदास हो लौट गया।

योगमायाकी अकाशवाणी उसके हृदयमें खटकने लगी और वह चिन्तातुर रहने लगा। एक दिन उसने राज-सभामें रा**ध**-सोंसे कहा—"मेरा शत्रु गोकुलमें उत्पन्न हो चुका है। सब लोग उसकी खोज करो। जहां जहां नवजात शिशु मिलें, उनका नाशंकर दो। यदि इतना करने पर भी वह न मिले तो गी ब्राह्मण और भक्तोंको कष्ट हो। ऐसा करनेसे वह अवश्य प्रकट होगा।" उसकी यह आज्ञा प्राप्त कर राक्षसोंने चारों ओर अत्या-चार करना आरम्भ किया। वालकीका नाश करने लगे और ब्राह्मणोंको कष्ट पहुंचाने लगे। अनेक याद्वोंने त्रसित हो कर उस देशका त्याग किया। जरासंघ, नरकासुर, पुर्छरीक, शिशु-पाल और इंतवकादि पापी राजा अपनी अपनी प्रजापर अत्या-चार करने रुगे। गौ ब्राह्मण, साधु और धर्मका ध्वंस होने रुगा। वर्णाश्रम धमें, वेदाध्ययन और वेदोक्त क्रियायें बन्द हो गर्थी । रूच छोग भयभीत हो कांपने और त्राहि त्राहि करने रुगे। "जिस राजाकी प्रजा दु:खित हो त्राहि त्राहि करने लगती है उस राजाका सत्वर घिनाश होता है, यह महा पुरुषोंकी

वक्ति है।" कंस तद्नुसार ही अपना विनाश अपने हाथों करने लगा।

गोकुलमें नन्दके यहां पुत्र जनम हुमा—यह जान सारे नगर में उत्सव मनाया गया। सदाशिव भी योगीका वेश घारण कर बालमुकुन्दके दर्शनार्थ जा पहुंचे। रोहिणी नामक चसुदेवके एक दूसरी स्त्री थी। वह नन्दहींके यहां थी। नन्द चसुदेवके बढ़े पुराने और विश्वास पात्र मित्र थे। रोहिणींने भी उसी दिन एक पुत्रको जन्म दिया था। महर्षि गर्भ नाम-करण करनेके लिये बुलाये गये। उन्होंने रोहिणींके पुत्रका नाम बलदेव और देवकी-पुत्र, जो कि इस समय यशोदानन्दन कहे जा रहे थे—उन्हें साक्षात् विष्णुसक्ष जान उनका नाम श्रीकृष्ण रक्षा। श्रीकृष्णकी आकृति मध्यम, नेत्र कमल समान, नासिका सरल और वर्ण घनश्याम था।

वह पीताम्बरके विशेष प्रेमी थे। अध्यात्म झानके तो भएडा- र हो थे। उनके शाखास्त्रोंका चार कभी खालो न जाता था।
उन्होंने सन्ध्यादिक नित्यकम करनेकी दीक्षा उपमन्त्र ऋषिसे
- प्रहण को थी। तद्वुसार वह यथानियम और यथा समय
उपासनादि नित्य कर्म करनेको प्रस्तुत रहतेथे। व्यास, विशष्ठ
नारद और सनकादि ऋपि-मुनियोंको योगवलसे यह झात
- हो गया था, कि यह भगवान विष्णुके साक्षात अवनार हैं।
उन्होंने जन्मसे लेकर ग्यारह वर्षकी अवस्थामें, जब कंसका वध

थपनी मायाका विस्तार कर उन्होंने लोगोंको अनेक प्रकारको शिक्षा देनेका प्रयत्न किया।

वाल लीला — कंसको अब चेन कहां ? उसे योग मायाकी बातपर पूरा पूरा विश्वास हो गया था। प्रति- यल वह अपने शत्रुको लोज, उसे मार डालनेकी चिन्तामें व्यत्र रहता था। राक्षसोंने चारों ओर अत्याचार करना आरम्म कर दिया था। केवल सन्देह वश, सेकड़ों सुकुमार वच्चे निर्दयता पूर्वक मार डाले जाते थे और अनेक अमागे दम्पतियोंके लाल जबर्द स्ती उनके हाथोंसे छीन लिये जाते थे। लाल यक करने परमी कृष्ण और बलदेव उन दानवोंकी दृष्टिसे न वच सके। कंसको तुरन्त स्चना दी गयी, क्योंकि नम्दके प्रभाव, उनके व्यक्तित्व और प्रवन्धके कारण वहां हरएककी दाल न गलती थी।

कंसने सोचिवचार करनेके बाद इस कार्य का भार पूतना नामक राक्षसीको दिया। वह एक सुन्दर ग्वालिनका वेश धारणकर नन्दके घर गयी। यशोदाने उसका यथोचित सत्कार कर वैठनेको आसन दिया। पूतनाने वहे प्रेमसे कृष्याको उठा लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। उस दुष्टाने स्तनोंपर विष लगा रक्षा था। उसने समक्ष रक्षा था, कि विषपान करते हो कृष्णका अन्त हो जायगा, परन्तु मायापितसे की उसकी यह माया कैसे चल सकतो थी! कृष्ण स्तनपान करते हुए उसकी जीवनी शक्तिका हरणकरने लगे। पूननाको

ध्याकुलता चढ़ने लगी। अड्गप्रत्यङ्गमें असहा वेदना होने लगी और अन्तमें उसकी आंखें उलट गयीं। उसने अपने आपको छुड़ाना चाहा, परन्तु रूष्णने न छोड़ा। वह चिल्लाती हुई वहां से भगी और निर्जीव हो गिर पड़ी। नन्द वहांसे कृष्णको उठा लाये और उनकी रक्षापर परमात्माको धन्यवाद देने लगे।

इस घटनाको देख कंसको दूढ़ विश्वास हो गया, कि कृष्ण्ही मेरा शत्रु है। अग्नि, रोग, ऋण और रिपुको वढ़नेका अवसर न दे आरम्महीमें नाश करना चाहिये। यह सोच वह उनके मारनेकी प्राण्पणसे चेष्टा करने लगा। प्रतिदिन एक न एक विधक इस कार्यके लिये गोकुल जाता और यथाशिक प्रयक्त करता।

पक दिन एक राक्षस ब्राह्मणके वेशमें वहां गया, उसने यशोदासे रूष्णके दर्शनकी अभिलाषा प्रकट की। यशोदा जल भरने जा रहीं थीं, अतः लौट आनेतक वैठनेकी प्राथ ना की। कृष्ण भी उस समय सो रहे थे। यशोदाकी अनुपिसति देख उस राइसने उन्हें मार डालना चाहा और उनके पास गया। रूप्णने उसकी जीभ पकड़कर ऐंठ दी और मुंहमें दहीमर दिया। आसपास जो पात्र पड़े थे वह भी तोड़ फोड़ डाले।

यशोदाने आकर देखा, कि महुक्तियां फूटी पड़ी हैं, दहीं दूधका कीचड़ मच रहा है और ब्राह्मण देवता खड़े घषड़ा रहे हैं। उन्होंने उससे पूछा,—"दही काया तो खाया यह बरतत को फोड़ डाले?"

राक्षसमें बोलनेकी शक्ति न थी। उसने कृष्णकी ओर उगली उठादी। यशोदाकी विश्वास न हुआ। एक अबोध बालक यह सब कैसे कर सकता है ? उन्होंने उसे ही दोषी समस्रा, परन्तु ब्राह्मण जान केवल घरसे निकाल दिया और कोई सजा न दी।

इसके बाद कागासुर पहुंचा। कृष्णाने उसकी गरदन ऐंड फों क दिया और वह निर्जीव हो कंसके सम्मुख जा गिरा। फिर शकटासुरकी बारी आई और उसको भी यही दशा हुई। एक दिन तृणावर्त आया और वह यशोदा सहित कृष्णाको उठा छे जानेकी बात सोचने छगा। इतनेमें यहे जोरसे आंधी आयी। कृष्णाने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा उन्हें उठाकर अन्दर न छेजा सकीं। समकाने पर भो वह अँगा न उड़े। यशोदा ज्योंही वहाँसे स्थानान्तरित हुई त्योंही कृष्णाने उस दुछ का गछा घोट डाछा। वह निर्जीव हो, वहीं गिर गया। यह देख यशोदादिके आश्चय्पका चारापार न रहा। उन्होंने कृष्णा की बळैया छे बहुत कुछ दान पुण्य किये।

एक दिन किसीने शिकायत कर दो, कि स्त्रणारे मिट्टो खा ली है। यशोदाने उन्हें धमका कर मुद्द दिलानेको कहा। कृष्णने अपनी निर्दोषिता सिद्ध करनेके लिये उनके सम्मुख अपना मुद्द खोल दिया। यशोदाका उत्तमें तीनो लोक दिखायी पड़ने लगे और उनके आश्चय्यको सीमा न रहो।

शुक्ल पक्षके चन्द्रकी तरह कृष्णचन्द्रकी कला मीर्

बढ़ती जा रही थी। ज्यों ज्यों वह बढ़े होते गये त्यों त्यों अपनी वाल लीलाका विस्तार करने लगे। गोकुलकी समस्त जनता उनको अधिकाधिक चाहने लगी। सबका स्नेह भाव उनपर बढ़ताही गया। यहांतक कि, वह उत्पात करें, इही दूध नष्ट करहें, वरतन फोड़ हे, तब भी वह उन्हें उसी भावसे बुलाते, बैठाते और बिलाते। गोकुलका :एक भी घर पेसा न था। जहां कृष्णका आवागमन न हो। वह प्रत्येक घरमें जाते, खेल कूद करते, दही दूध खाते और मीज उड़ाते थे। कहीं कहीं उत्पात कर बैठते और हंसो खेळमें मट्रकियी फोड़ डालते थे। क्षणमात्रमें वह उत्पात वर इधरसे उधर हो जाते। उनमें इतनी चञ्चलता, इतनी स्फूर्त्ति, इतना चिलविला-पन था, कि उन्हें स्थानान्तरित होते देरही न लगती थी। पक दिन मुहल्लेमें बढ़ा उत्पात मचाया। प्रत्येक घरमें कुछ न कुछ तोड़ फोड़ दिया। चारों ओरसे यशोदाके पास उछाहने आने रूगे। यशोदाने कहा, कृष्णतो कहीं गयाही नहीं। वास्तव में वात कुछ ऐसीही थी। उन्हें इसका पताही न रहता था कि कृष्ण कव वाहर जाते हैं और कब लौट साते हैं। वह इधर उघर काम करके आतीं, तो उन्हें घरमें ही पातीं। कृष्णको अनेकः स्थानों में देख लोगों को भ्रम हो जाता था। उन्हें मालूम पहता कि अनेक कृष्ण एकही समय अनेक सानोंमें विचरण कर रहे हैं। । इसका कारण उनका चिलविलापन ही था। एक दिन कृष्णने अपनेही घरमें उत्पाद मबाया। वह और

उनके याल मित्रोंने खूव दही दूध और माखन उड़ाया। अन्तर्में मटुकियां फोड़ डालीं और घर भरमें दही दूधकी निद्यां वहा हीं। यशोदाने आकर यह देखा और बड़ा क्रोध प्रकट किया। सव कड़के तो भाग गये, परन्तु कृष्ण पकड़ लिये गये। यशोदाने उनकी कमर एक दामनसे बांघ दी और उसका सिरा एक वजनदार ऊखलमें: अटका दिया। कृष्ण वैठे बैठे रोते और विनय अनुनय करते रहे, परन्तु छूट न सके। यशोदाने आजः  $^\prime$ कठोर दएड देनेका निश्चय किया था अत: मुहल्लेको कितनीही $\epsilon$ स्त्रियोंके समफाने बुफाने पर भी, उन्हें न छोड़ा। कृष्णुने खहे हो उस ऊखलको आँगनकी ओर घसीटना आरम्भ किया। वहः बहे हुए पुष्ट और बलिष्ट थे । फिर भी यह काम :साधारण बच्चों की शक्तिके बाहर था। कृष्ण जमीन पर पैर अड़ा अडा कर<sup>्</sup> उसे दामनके सहारे खींचते और कुछ न कुछ खिसका ही छे-जाते। उनके आँगनमें दो वृक्ष थे। वह दोनों पासही पास थे। कृष्णुने उस अख़लको उन दोनोके बीचमें फंसा कर ऐसा जोर सगाया, कि वह उखड़ कर गिर पड़े। छोगोंके आश्चर्यका वाराः पार न रहा । उन वृक्षोंको गिरा देना आसान काम न था । यशी-दाने चिस्मित हो, सहर्ष उन्हें चन्धन-मुक्त कर दिया। कुबेरके दो पुत्र नारद्के शापसे इन चृक्षोंके रूपमें परिवर्तित हो गये थे। मुक्षोंके उफाइतेही उन दोनोंका उद्धार हुआ। उन्होंने दिन्य रूपों प्रकट हो कृष्णकी स्तुति की और फिर अन्तर्द्धान हो गये। ह्मप्तकी यह लीला देख, गोकुलके लोगोंको जितना

तक रुप्णको मार डालनेके लिये जितनी चाले चली थीं वह सब बैकार हो गयी थीं। जितनी चेष्टायें की थीं वे सभी निष्कल सिद्ध हुई थीं। उसका एक भी प्रयत्न सफल न हुआ था। कंसने अब असुरोंको बड़ी कड़ी आझा दी, खूब प्रलोभन भी दिया। कहा — किसी न किसी तरह रुप्णको अवश्य मार डालो। इसी लिये राक्षसोंका उत्पात अब बहुत बढ़ गया। गोकुलमें आये दिन एक न एक अनर्थ होने लंगा। नन्दको बड़ी चिन्ता हुई। बह गोकुलको छोड़ वुन्दावनमें जा बसे। वह समके, कि अब सुरक्षित स्थानमें आ गये, परन्तु कंसके अनुचरोंने यहां भी पीछा नःछोडा। वह तो रुप्णकी घातमें थे। नन्द चाहे घरमें रहें या जङ्गलमें, गोकुलमें रहें या चुन्दावनमें उन्हें तो अपने कामसे काम था।

जव कृष्णुकी अवस्था पांच वर्ष की हुई, तव वह अपन बालमित्रोंके साथ बळड़ोंको चरानेके लिये जङ्गलमें ज़ाने लगे। एक ;
दिन एक राक्षस वळड़ेका छप धारण कर उन्हें मारनेको चेष्टा
करने लगा। कृष्णुको यह रहस्य मालूम होगया। उन्होंने पैर
पकड़ उसे इस जोरसे पटका कि उसके प्राण निकल गये। दूसरे
दिन वकासुर आ पहुंचा। वह वड़ेशे भयानक पक्षोके छगमें
था। कृष्णुके निकट वह चोंच फैलाकर बैठ गया। कृष्णु
उसके उद्रमें प्रवेश कर गये। उयोंहो वह अन्दर पहुंचे त्योंही
उसके पेटमें दाह होने लगा। उसने कृष्णुको उसी क्षण बाहर

निकाल दिया। वृष्ण्ने वस्ती चोंस पकड़ कर चीर डाली। सव रहके उसके विकसित मुक्तमें दैठ, खेल करने लगे। सुष्ण् भी उन्होंमें जा भिले। परन्तु राक्षसका प्राण अभी निकला नथा। उसने सवको अपने मुख्तमें दैठे देख, वहे वेगसे सांस ली। सांसके साथही सदके सव उसके पेटमें चले गये। राक्षस प्रसन्न हुआ, परन्तु लड़कोंके प्राण सकटमें जापड़े। सुष्ण्ने तुरन्त अपना प्रारीर बढ़ाना आराम किया, यहां तक, कि बत्सासु-रका पेट फट गया और सबके सब बाहर निकल पड़े।

एक दिन वछड़े चर रहे थे। ग्वाल-वालोंको क्षुधा लग रही थी। सबके सब एक साथ भोजन करने वैठ गये। छण्ण मै भी उनका साथ दिया। देवताओंको यह देख सन्देह हुआ। उन्होंने छण्णकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया और वछड़े कहीं खानान्तरित कर दिये। ग्वाल-वाल खा पीकर उठे तो चछड़े गायव! वे घवड़ाने और रोने लगे। छण्णने उन्हें आश्वा-सन दिया और उसी रूप रङ्गके वछड़े तय्यार कर दिये। वछ-खोंको पाकर ग्वाल वाल वड़े प्रसन्न हुए और देवताओंको भी विश्वास हो गया, कि छल्ण सभी छुछ करनेमें समर्थ हैं।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण अनेक लीलाओंका विस्तार कर रहे थे। एक दिन गायोंको खोजते खोजते गोपगण श्रीकृष्णसे विलग हो गये। परिश्रम करनेके कारण उन्होंने अत्यन्त तृषित होकर यमुनाका जल पी लिया। यमुनाका इस स्थानका जल विषाक था। उसे पीतेही सबके सब व्याकुल हो उठे। श्रचान नक श्रीकृष्ण वहां जा पहुंचे और सबके प्राण बचाये। गोप उस दिनसे श्रीकृष्णका वड़ा उपकार मानने छगे।

एक दिन कंसको कहीं नारद मुनि मिल गये। उन्होंने उसे कृष्णके विनाशको एक युक्ति बनायो। कंसने तदनुसार नन्दको कदम्ब पुष्ण ला देनेको आज्ञा दी। नन्द बड़े चिन्तातुर हुए। कदम्ब-वृक्ष यमुनाके उस भागमें खिन था जहां भयङ्गर कालीय नागका निवास खान था। वहांसे कोई जीविन नहीं लौट सकता था। कृष्णको यह समावार ज्ञात हुए। वह नित्य नियमानुसार ग्वाल वालांके साथ गायं चराने गरे। यमुनाके तटपर गायोंको लोंड़ वह मित्रांके साथ गांद खेलने लगे। खेलने खेलते गाँद यमुनामें चला गया। शायद श्रोक्तचारे उसे जान वृक्तकर वहां फेंक दिया था। ग्वाल वाल गाँद ला देनेके लिये उनसे कगाड़ा करने लगे। कृष्णने कहा, —"धैर्य धरो, में सभी लाये देता हूं।"

इसके वाद वह कद्म्यपर वढ़ यमुनाको अगाध धारामें कूद पड़े। ज्यों हो वह पानीमें पड़े त्यों हो हु वकी लगाकर गायव हो गये और कालीय नागके पास जा पहुंचे। नाग पत्नी उनका अलौकिक सीन्द्र्य देख मोहित हो गयीं और कृष्णको लीट जानेके लिये समकाने लगीं। कृष्णने उनकी एक न सुनी और पूंछ उमेठ नागको जागरित किया। ज्यों ही निद्रा भङ्ग इदि, स्यों हा वह कलाकर यहे वेगसे फुड़ार करने लगा। कृष्णको उसने चारों ओरसे जकड़ लिया और उन्हें मार डालनेको चेष्टा

करने लगा। कृष्ण भी स/वधान थे। उन्होंने अपना शरीर परिविद्धित किया। नागने विवश हो उन्हें छोड़ दिया। श्री कृष्णने तुरन्त उसे नाथ पहना दो और उसके मस्तकपर खड़े हो वंशी ध्वित करने लगे। उनके भारसे नाग व्याकुल हो अधम्मरा सा हो गया। कृष्णने उसे वह स्थान परित्याग कर रणद्वीपमें रहनेकी आज्ञा दी। नागको ज्ञान उत्पन्न हो खुका था। उसने सपत्नीक उनकी प्रार्थना कर आज्ञा शिरोधार्य्य की। उसने कृष्णको तोन पुष्प और दो वहु मृत्य रत्न भी भेट दिये। कृष्ण उन्हें ले बाहर निकल आये। नन्द बवाको पुष्प और ग्वाल वालोंको गेंद ला दिया। उस दिनसे यमुनाका जल निर्मल और अमृत समान हो गया।

कृष्णद्वारा वह पुष्प प्राप्त कर नन्दने कंसको दे दिये।
उसकी यह युक्ति भी निष्कल हुई, परन्तु वह निराश न हुआ।
उसकी यह युक्ति भी निष्कल हुई, परन्तु वह निराश न हुआ।
उसने अब धुन्धक नामक राक्षसको भेजा। धुन्धक रात्रिके
समय वृन्दावन गया। चारोंओर निस्तन्त्रता छा रही थी।
छोग मधुर निद्राका आखादन कर रहे थे। सर्वत्र सन्नाटेका
साम्राज्य था। राक्षसने यही समय अपने कार्यके छिये उपयुक्त समका। उसने चारोंओर आग छगादी। समस्त वृन्दावन भयङ्कार छपटोंमें छोन होने छगा। नगरके अधित्रासो गण
जाग पड़े और इस आपित्रको देख घदड़ाने छगे। समूचा नगर
उवाछा-मय हो रहा था। अवोध पशु पक्षो प्राण विसर्जन कर
-रहे थे। सबको अपने अपने प्राणोंको पड़ी थो, उन वेवारोंको

रक्षा कौन करे ? चारों ओर हाहाकार मच गया। नन्दकी भी निद्रा भङ्ग हो गयी। हाल्णादिककी रक्षाका उपाय सोचने लगे हाल्ण इस भीषण दृश्यको अधिक देर तक न देख सके। जिसकी हापासे अगस्त ऋषि महासागरका पान कर गये थे, उसमें इस दावानलको अनायासही शान्त करनेको शक्ति थी। इच्छा करते ही श्रीकृष्ण उस घोर दावानलका पान कर गये और राक्षसको मार डाला।

इसी प्रकार प्रतिदिन एक न एक उत्पात हुआ करता था। प्रत्येक, राक्षस श्रीकृष्णको मारनेकी घातमें लगा रहता था। वात वातमें उनका छल प्रपञ्च और षड़यन्त्र दिखाई पड़ता था। परन्तु, श्रीकृष्ण सदा सावधान रहते थे। उनसे किसीकी एक न चलती थी। बलदेव भी धोखेमें न आते थे। वह भी बिकट वेशधारी अनेक राक्षसोंका नाश कर चुके थे। बिचारा कंस इन वातोंको देख देखकर ज्याकुल हो रहा था। उसे रातदिन चैन नहीं पड़ती थी। मारे चिन्ताके रातको नींद भी न आती थी। उसकी आशा निराशामें परिणत हो चली थी। देवता- श्रोकी आकाश वाणीपर उसे विखास होने लगा था।

श्रीकृष्ण वंशी वजानेमें चड़े ही निपुण थे। अपनी वंशीपर उन्हें चड़ा प्रेम था। उसकी ध्विन सपको मस्त बना देती थी। उसमें ऐसी मोहिनी भरी थी कि सुनने वाले जड़ भूरत वन जाते थे। दूरवाले पास था जाते थे और पास वाले उसी ' ध्विनमें लीन हो जाते थे। एक दिन 'उनकी गार्ये कही दूर चली गयीं। खोज करनेपर भी उनका पता न मिला। श्री कृष्ण कद्म्यपर चढ़ वंशीध्विन करने लगे। उसको सुनते ही गायें मुग्ध हो दौड़ आयीं। नगरिनवासी एकत्र हो गये और पक्षीगण घोंसलोंसे निकल पड़े। क्या पश्रु, क्या पक्षी, और क्या मनुष्य, सवकी दशा एक समान थी। किसीको अपने तन बद्नकी सुधि न थी। मयूर उसी वृक्षपर जा बैठे। और उसी ध्विनमें लीन हो गये। श्रीकृष्णकी वंशीमें ऐसीही अलोकिक मोहिनी थी। उनकी ध्विनको सुन लोग अपना अपना काम छोड़ बैठते थे। उनकी वंशी जादूका काम करती थी। लोग उन्हें इसीलिये "मोहन" कहा करते थे।

कृष्णकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी। वह देखतेमें एक साधारण वालक प्रतीत होते थे, परन्तु उनको आत्मा श्रुद्ध न थी। नोति और न्यायकी स्थापनाके बीज उनके हृदयमें शेश- वा वस्थासे ही अङ्कृरित हो उठे थे। वह अनीति और अधम नहीं देख सकते थे। उनके वाल्य जीवनकोही एक घटनासे हमें इसका परिचय मिलता है। एकदिन मदोनमत्त गोप-लल-नायें यमुना-स्नान करने गथी। वह विवेक-शून्य हो नग्ना वस्थामें जल-कीड़ा करने लगीं। कृष्णको इसका पता लगा। वह नीति-का यह खून न देख सके और तुरन्त घटना स्थलपर पहुंचे। पह-ले तो उन्होंने दएड देनेके अभिप्रायसे उनकी साडियाँ हटा दीं। फिर युवतियोंको बहुत कुछ भला बुरा कहा और उपदेश दिया। उनकी वातोंका उन रमिणयोंके हृदयपर बड़ा प्रमाव

पड़ा और उन्होंने क्षमा प्रार्थना एवं प्रतिका की कि अब ऐसा कभीन करेंगी। रुष्ण यह सुन स्टीट आये और फिर कर्मी ऐसी घटनान घटित हुई।

श्रीकृष्णके जीवनकालमें और अनेकानेक घटनायें घटित हुई थी। वह सव चमत्कार पूर्ण और उनके अलीकिक साम-ध्यंकी द्योतक हैं। उनके प्रत्येक कार्यमें एक न एक वात ऐसी पाई जाती थी जो उनके असाधारण गुण, अलीकिक शक्ति अपूर्व साहस और अतुल प्रतिभाका परिचय देती थी।

पक दिन श्रीकृष्णने, ऋषि और ऋषि-पित्तयोंका आन्तरिक भाव देखनेके विचारसे, उनके यहां अपने मित्रोंको मेज भोजन मांग लानेको कहा। ऋषि-पित्तयोंने जो कुछ तय्यारं था वह सभी उठा दिया। कितनीही स्वयं उन्हें देने और देखने आयी। ऋषियोंको यह देख कुछ आश्चर्य हुआ परन्तु जय उन्होंने स्वयं श्रीकृष्णको देखा और उनकी बातें सुनी तय उनका सन्देह जाता रहा। श्रीकृष्णको वह भी अलीकिक झानी और परम पुरुष मानने छगे।

गोवस् न धार्या— गोप-गण परम्परासे इन्द्रकी पूजा करते आते थे। श्रीकृष्णने उन्हें गोवर्स्टन-पूजाका आदेश दिया और गोप-गणोंने वैसाही किया। इन्द्रको यह देख सीमातीत क्रोध हुआ। मूसल धार वृष्टि होने लगी और सबको बड़ा कृष्ट दहुदा। कृष्णने गोधर्सनको छत्रकी तरह उता तिया और इसके नीचे खाल बाल अपने अपने गोधन सहित सानन्द वैदे रहें। इन्द्रकी एक न चली । उनका गव खर्च हो गया। इसके लिये उन्हें श्रीकृष्णसे क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी।

एक दिन यमुना-स्नान कर नन्द जलमें खड़े हो जाप कर रहे थे। वरणके दूत उन्हें अपने खामीके पास पकड़ छे गये। श्रीकृष्ण तुरन्त वरुणके पास पहुंचे। कृष्णको देखतेही वरुणने क्षमा-प्रार्थनाको और नन्दको वन्धन-मुक्त कर दिया। नन्द श्रीकृष्णका यह प्रभाव देखकर वह प्रसन्न हुए। इसी प्रकार उन्होंने सुदर्शन विद्याधरका उद्धार किया। वह धन और सौ-न्दर्ध मदसे उन्मत्त हो गया था। अङ्गिरा ऋषिने उसे शाप दे दिया था और तबसे वह अजगर वन गया था। एक दिन उसने नन्दका एक पैर ग्रस लिया। श्रीकृष्णने ज्योंही अपने पैरसे उसको स्पर्श किया; त्योंही उसने नन्दकी छोड़ दिया और अपने पूर्व-खरूपको प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उन्होंने कंस प्रेरित चृषभासुर, केशी, व्योमासुर इत्यादि अनेक राक्ष-सोंको सःमुख आतेही मार डाला और अपने अलीकिक पराक-मका परिचय दिया।

वंस इन अनेकानेक राक्षसोंका नाश देख भयभीत हुआ। उसे निश्चय हो गया, कि कृष्ण मुक्ते अवश्य मार डालेंगे। वह शोकातुर और चिन्तित रहने लगा। उसकी यह दशा देख मिन्त्रयोंने धनुर्यक्ष करनेका आदेश दिया। चित्तकी शान्तिके लिये यहानुष्ठान करना श्रेयस्कर माना जाता था। कंसने उनकी बात मान ली। साधही उसने निश्चय किया, कि इस अवसर

पर कृष्णको निमन्त्रण दिया जाय और यहां आने पर उनकी किसी प्रकार मार डालनेकी चेष्टाकी जाय। सारो वार्त तय हो गयीं अकूर कृष्ण और वलदेवकी बुलाने गये। कंसका सन्देश सुन होनों भाई वहें प्रसन्न हुए। कुछ मित्रोंको साथ छे नन्द सहित वह मथुरा चले। बुन्दावन निवासी उनके वियोगसे दुखी होने लगे। उनको विश्वास था, कि कंस इनके प्राण हरण करनेका उद्योग करेगा। ओकृष्णने सबको स्नेह-सूचक शब्दोंसे सम्बोधित कर शान्त किया और मथुराकी राह ली।

अक्रूरने श्रीहज्णको अपना अभ्यागत चनाना चाहा। परन्तु श्रीहज्णने उनका आतिथ्य श्रहण करनेसे इनकार किया। चह बोले—"हम तो कसके अतिथि है अतः उन्हींका आतिथ्य श्रहण करेंगे! आप उन्हें हमारे आगमनको स्चना दें और हो सके तो हमारे माता पिताको भी स्वित कर दें। आपका आतिथ्य हम किर किसी अवसर पर श्रहण करेंगे।"

अकूरने जाकर कलको खबर दी। इन्लाका आगमन सुन-तेही उसके होश उड़ गये, हाथ पैर ठोले पड़ गये और चेहरे-पर उदासीकी कालो घटा छा गयी। किसी तरह उसने अपनेको सम्हाला और मनको हुड़ किया। इन्ला को मार डाल नैकी बात उसने पहलेहींसे सोच रक्बी थी, अब उसे वह कार्य स्पूमें परिणत करनेकी योजना करने लगा। उस और श्रीकृष्णने एक मनोहर वाटिकामें अपना होरा डाल दिया। दूसरे दिन वह अपने मित्रोंको साथ छे नगरकी शोभा देखने चछे। मार्गमें उन्हें कंसका धोवी मिला। सबने उससे वल छीन लिये। फहीं दरजी भी मिलगया और उसने चल्लोंको काट छाँटकर ठीक बना दिया। कुरगहे मित्रोंने उन्हें बड़ी प्रस घतासे पहन लिया।

यागे चलकर उन्हें कंसको एक दासी मिलो। वह कुन्ना थी। कृष्णपर उसका वड़ा अनुराग था। उसने चन्दनादिक ले उनकी पूजाकी । कृष्ण उसका भक्तिमाच देख अत्यन्त प्रस न्न हुए। मधुराको जनता कृष्णका आगमन सुन उनके दश -नार्थ उमड़ पड़ी। उसने कंस का भय छोड़ उनका स्वागत विकया। आगे आगे श्रीकृष्ण वंशी ध्वनि करते हुए जा रहे थे ी और उनके पीछे ग्वाल-वाल गाते वजाते नाचते कूर्ते चले आ नहे थे। दृश्य वड़ाही अपूर्व था। चारों ओरसे पुष्प वृष्टि हो रही थी और प्रजा प्रेमोन्मत्त हो उनका अनुसरण कर रही थो। इस समय अप्रङ्ग चलने लगे, अन्धे देखने लगे और विधर सुनने छगे। मूक मनुष्य भी उनका गुणगान कर हर्वित हुए और -रोगी भी निरोग हो गये। शक्तिहीन वालक दौड़ पढ़े ओर बृद्धों ने जवानोंका स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार श्राकृष्णके आग मनसे मानो मधुरा पुरीके रोग, दोप, अज्ञान, शोक, भय; चिन्ता, आस्टर्य और अन्याय इत्यादि स्तमस्त दोव नष्ट हो गये भौर उनका स्थान विवेंक, धर्म, कहणा, मक्ति, धीति, आचार, जाप, तप, क्षमा, सत्य और उद्योगादिने ग्रहण किया। चारीं

ओर चहल पहल मची हुई थी। सबके मुख प्रसन्न थे, मानो आज वह किसी महा विपत्तिसे मुक्त हो गये हैं।

श्रीहरण थोड़ी दूर और अग्रसर हुए तो एक ऊँ से चबूतरे पर एक विशाल धनुष रक्षा हुआ दिखायो पड़ा। उसकी अनेक मनुष्य रक्षा कर रहे थे। कंसने उसे खापित किया था और समस्त प्रजाको उसकी पूजा करनी पड़ती थी। वास्तवमें यह प्रजाके आत्मसम्मान नष्ट करनेकी चीज थी। प्रजाको अनिच्छा पूर्वक भी उसकी पूजा करनी ही पड़ती थी। श्रीष्णिने उस धनुषके पास जाना चाहा परन्तु रक्षकोंने आज्ञा न दी। श्रीहष्ण बलात् वहां चले गये और उस धनुषको तोड़कर दो दुकड़े कर दिये। रक्षकोंने उन पर आक्रमण किया; परन्तु श्रीहष्णिने उनका विनाश कर अपने अतुल बाहुबलका परिचय दिया। प्रजाके आत्मिममानको पनपनेका इस प्रकार अवसर देकर श्रीहष्णिने मानो धर्मकी स्थापनाका सूत्र पान किया।

बंस यह समाचार सुनकर भयसे कांप उठा। अब उसका रहा सहा घीरज भी विलुप्त होगया। रात्रिको अनिष्ट सूचक स्वप्त आने लगे और दिनको भी कृष्णकी काल मूर्ति उसकी आंखोंके सामने नाचने लगी। भाँति-भाँतिके अशकुन होने लगे और उसका हृदय खिल रहने लगा। यह सब होते हुए भी विनाशकाले विपरीतवुद्धिः के अनुसार ज़सको चेत न हुआ। उसने कृष्णको शल, दुशल, चाणुर, मुश्कि और कृट इन पांच भीपण काय महाँसे मल्लयुद्ध करा कर मरवा डालनेकी योजना की। ह्रष्णको उसने इस वातकी सूचना भी न दां फिर भी उसे संशय था कि कहीं खबर पा, श्रीहृष्ण भाग न जायें। ऐसा न हो। अतः उसने हृष्णपर निगाह रखनेके लिये अनेक चरोंको नियुक्त किया था। श्रीहृष्णको यह सब समाचार ज्ञात हो चुके थे। वह तो उसका नाश करनाही चाहते थे अतः भागनेका विचार भी वयों करें? शान्त हो उचित अवसरकी प्रतीक्षा

कंसने यथोचित प्रबन्ध कर लेनेके बाद श्रीकृष्णको समा-भवनमें बुला भेजा। श्रीकृष्ण अपने बाल मित्रोंको साथ ले द्रबारकी ओर चले। एक संकीण पथसे होकर वह जा रहे थे। देखा तो मार्ग एक उन्मत्त हस्ती द्वारा अवरुद्ध है। कंस तक पहुँचनेका कोई दूसरा मार्ग न था। अतः सर्व प्रथम कृष्णको उस-काही सामना करना पड़ा। कंसने जान व्यक्तर हाथीको मिद्रा छकायी थी और उसे उन्मत बनाकर राजद्वारके पथमें छोड़ दिया था। उसके महावतको आहा दी थी कि-कृष्णको देखतेही उन पर इसे छोड़ देना और जिस तरह हो उन्हें मरवा डालना।

ग्वाल वाल उस हाथीको देखकर चौंक पड़े । श्रीकृष्णने उसके महांवत कुन्तारसे कहा कि इसे हटाकर हम लोगोंको निकल जानेदे । कुन्तारने उनकी चात न सुनी और हाथीको उसे जित करने लगा। महा पराक्रमी श्रीकृष्ण हाथीकी पूंछ पकड़ उसे चकाकार घुमाने लगे और घुमाते-घुमाते चड़ी दूर तक चले

गये। छोगोंने उनका यह सामध्ये देख दांतों तछे उङ्गछी दाव छी। चारों ओर हाहाकार मच गया। श्रीकृष्णने एक स्थान पर उसे पटक दिया और उसके पैर पर वल पूर्वक दएड,प्रहार किया। इस प्रहारसे वह हाथी अत्यन्त कुद्ध और उत्ते जित हो उठा। उसने श्रीक्षप्णको चपेटमें लानेकी चेष्टाकी परन्तु वह उसके नीचेसे दूसरी ओर निकल गये। हाथी और चिढ़ा। श्रीह-ञ्याने पुनः उसपर प्रहार किया और दूर जा खड़े हुए। कुन्ता रने हाथीको पुन: उन पर छोड़ दिया। इस बार उस उन्मत स्रीर कोधान्य हाथीने श्रीकृष्णको अपनी ठोकरसे भूमिमें गिरा मिहीमें मिला देना चाहा और वड़े वेगसे आक्रमण किया। श्रीकृष्ण फुर्तीसे चंचलता पूर्वक खानान्तरित हो गये परन्तु हाधीका बार खाळी न गया। उसके सुरोर्घ दन्त शूल भूमिमें प्रविष्ट हो गये। कृष्ण यदि उसकी चपेटमें आगये होते तो उसने निर्दयता पूर्वक कुचल दिया होता। परन्तु यह कैसे. हो! आज तो उसीका अन्त होनेको था । ज्योंही उसके दोनों दांत भूमिमें फ'स गये त्योंही वह उन्हें निकालनेका प्रयत्न करने लगा । श्रीकृष्णी इस अवसरका लाभ ले उसके क्रमम्बल पर बड़े जह से लात मारी और गदन उमेठ कर मार डाला। उसके लाथही कुन्तारका भी शिर उड़ा दिया। कृष्णने - उसके दाँतोंको उखाड़कर कन्धपर रख लिये और मुरलीकी अधुर ध्वनि करते हुए अमसर हुए। नाचते क्रूदते और हषनाद

करते हुए, वह ग्वाल-वाल भी पीछ चले। इस हाथोका नाम

P)((ct.

कुवलयापीड़ था। वह एक तो योंही वड़ा वलिए था, दूसरे मदिरा छका कर मस्त वनाया गया था, परन्तु श्रीकृष्णंने अनीयांसही उसे मार डाला।

कंसने जय फुयलया पीड़की मृत्युका हाल सुना तय वड़ा चिन्तित हो उठा। उसके मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उठने रूगे। उसी क्षण कृष्ण वहाँ जो पहुचे। सभा भवनने अखाड़े का रूप धारण किया था। यहे वढे मल्ल-पहलवान वैठे हुए थे। कंसने अपना सिंहासन एक उँचे मञ्चपर संजाया था। उसके भाठ भाई पार्श्वमें ही रक्षार्थ उपस्थित थे। अनेक हुए पुष्ट अङ्ग् रक्षक अपनी नङ्गी तलवारें खड़े चमका रहे थे। भरोखों से खंसाहिककी खियाँ यह दूश्य देख रही थीं। अनेक लोग श्री-कृष्णका महुयुद्ध देखनेको उत्सुक हो रहे थे और सवका चित्त-परिणामकी कर्पना करनेमें अटक रहा था।

कंसके आज्ञानुसार उसके मन्त्रीने छुणा और वलरामकी सम्बोधन कर कहा—'हे वालको! जैसा कि हमने सुना है, जिम दोनों वहे पराक्रमी हा। आज इस अखाड़ेमें कंसको प्रणामकर हमारे म्ह्रोंसे मह्युद्ध करो और अपनी शक्तिका परिचय दो, अन्यथा महाराजा कंसकी आज्ञा भङ्ग करने कारण तुम्हे यथी- चित देख दिया जायगा। महाराज तुम्हारा युद्ध देखनेको कहे उत्सुक हैं, शीब्रही उनकी इच्छा पूर्ण करो।"

मन्त्रीकी यह बात सुन धर्मिष्ट प्रजाजन कंसको धिकार विके छो। सम्बाद स्वादि विके स्वादि विके स्वादि विके स्वादि स्वा

इन करू महोंसे भिड़ाना निरा अन्याय था। इन्या और बलराम मन्त्रीकी बात सुन जराभी विचलित न हुए, वह हाथियों के फुएडमें मृगराजकी माँति अलाड़ेमें किटविद्ध हो कुद पढ़े। दोनोंने देखते ही देखते चाणूर और मुष्टिक नामक दो पहल-वानोंको पराजित कर मार डाला। समामें खलबली मच गयी। तीन मीषण काय मृह्ल खड़ा हस्त हो उनपर टूट पढ़े। श्रोक्तन्या और बलराम निरस्त्र थे परन्तु वह जरामी न घबड़ाये। लात और घूसोकी मारसेही उन तीनोंका काम पूरा हो गया। कंस यह देखकर थर्रा उठा। उसने कुद्ध हो, अपने सैनिकोंको आ ज्ञा दी, कि इन दोनों उद्देख छोकड़ोंको बाहर ले जाकर मार डालो। इनके साथका एक भो मनुष्य ज़ीता न वचे। देवकी वसुदेव और उपसेनका भी शिर उड़ा दो।

कंसकी यह वात सुन श्रीकृष्णको क्रोध आ गया। उनका चेहरा तमतमाने लगा। नेत्रोंसे चिनगारियाँ करने लगों और श्रोंठ फड़क उठे। वह महाकाल को तरह विकराल दिखाई पड़ने लगे। कंस उनका यह ह्या देख घवड़ा गया और आंखें चन्द करलीं। उसका शरीर काँय उठा और उसी चोचमें सुकुट खिसककर नोचे गिर पड़ा। कृष्णिने कंसको यह भाव भद्गी देख ताड़ लिया कि वह भयभीत हो रहा है। वह तुरन्त उछ लकर मझरर जा पहुँचे और कसके केश पकड़कर सिंहासनसे नीचे खींच लाये। कंसके होश पहलेही उड़ गये थे, रहा सहा साहस भी जाता रहा। उसे हाथ हिलानेका भी अवसर

P)(CT-

न दे श्रीरूप्ण उसको छातीपर चढ़ चैंडे और मुिक प्रहारोंसे उसे निर्जीव कर डाला ।

इस प्रकार ग्यारह वर्षकी सुकुमार अवस्थामें श्रीकृष्ण्ने अत्याचारी कंसका विनाश किया। कंस यद्यपि श्रीकृष्ण्का मामा होता था, परन्तु वह वड़ा अवमीं था। उसने अपने पिता उप्रसेनको चन्दीवना कारागृहमें चन्द कर दिया था। श्री कृष्ण्ने उन्हें मुक्तकर पुनः सिंहासनाकृढ़ कराया और साथही अपने माता पिताका उद्घार किया। नन्दको अव उन्होंने वापस मेज दिया और आप अपने पिताके पास वहीं रह गये।

कृष्णुके माता पिताको विश्वास हो गया, कि कृष्णु साक्षात् ब्रह्मक्ष हैं। उन्होंने अपनी प्रश्न शक्तिसेही कंसका नाश किया हैं। यह एक साधारण वालकका काम नहीं है अतः हमें कृष्णु के माता पिता होनेका कोई अधिकार नहीं है। जो जगत पिता है उसे अपना पुत्र कहना अनुचित और धर्माविषद्ध है। कृष्णु को अपने माता पिताका यह भाव तुरन्त मालूम हो गया। उन्हों ने उनपर मायाका आवरण डाल दिया। मोयाके फेरमें पड़ते हो उनके हदयमें पुत्र भावना जागरित हो उठी। वह उन्हें देख बड़ा परिताप करने लगे। वह कहने लगे—"हाय! हमारे होनों लाल पराये घरमें परतन्त्र जोवन व्यतीत करते रहे! ग्यारह वर्ष गौवोंके पीछे वन वन भटकते रहें! हम उनको कुछ भी सुख न दे सके! इस समय हमारे पास एक दाना भी नहीं, इतने दिनोंके वाद भी एक दिन हम इन्हें अल्छो तरह जिला पिला नहीं सकते ! हा दैव ! यह तेरी कैसो गति है ?"

कृष्ण अपने माता पिताका यह परिताप देख कहने लगे-"आप इस तरह दुःजी क्यों हो रहे हैं ? इसमें खेद करनेकी कौन बात हैं। आपका कोई दोष नहीं है। दोपतो वास्तवमें हमारा है। हम आजतक आपके किसी काम न आये, आपकी सेवा न की यह हमारे लिये वड़ी लजाकी वात है। हम तो नन्द और यशोदाको ही माता पिता समक्ते हुए थे। आपने बड़ा कष्ट उंठाया ! हमारी शक्तिको धिकार है। कि तुरन्त आपकी बन्धन मुक्त न कर सके। संसारमें माता पिताके समान और कोई आत्मीय है ही नहीं। पुत्रके लिये माता देवी-खह्नपा और पिता ईश्वर-खरूप है। माता पिताके चरणोंमें सभी तीर्थ हैं। उनकी सेवा छोर्ड जो तीर्थारन और दान पुण्य करते हैं वह व्यर्थही कष्ट उठाते हैं। यह मिट्टीके ढेर पर इवन करनेके समान है। पुत्र, माता पिताकी सी वर्ष पर्यंत सेवा करे और उनके बराबर तौल फर सुवर्णदान करे, तब भी वह उसकी तुलनामें नहीं आसकता। माता पिताके ऋणसे पुत्र कदा कि मुक्त नहीं हो सकता। जिसने अपने माता पिताको कप्र दिया. उस पुत्रको दैत्य समम्मना चाहिये। ऐसे इतन्नी पुत्रपर ईश्वर भी प्रसन्न नहीं रह सकता। वह द्रिद्री हो दर दर भीष मांगता और भटकता फिरता है। जो माता विताकी, सेवा नहीं करते, उन्हें दूसरोंकी न करने योग्य निन्ध्य सेवा

करनी पड़ती है। माता पिताका तिरस्कार करने वाले पशु योनिमें जन्म पाते हैं, उनके शरीरमें कीड़े पड़ते हैं और कीवे उनका मांस नोचते हैं। यह शास्त्रकारोंका कथन हैं। जो अपनी -स्त्रीके वशीभूत हो, माता विताको दुःख देते हैं। उनका परित्याग करते हैं, वह कुत्ते का जन्म पाते हैं और एक एक ट्रकड़े के लिये भटकते फिरते हैं। हमारे शास्त्रेकारोंका यह भी कथन है, कि जो केवल अपनाही पेट भरना जानते हैं और भगिनी -तथा उसके पुत्रोंको सहारा नहीं देते, वह श्रूकर योनिमें जन्म पाते हैं। जो समुरालमें रहकर अपना पेट पालते हैं, नीच मनुष्योंका संग करते हैं, उनके कथनानुसार दुष्कार्म करते हैं और सचे साघु पुरुषोंको दुवेवन कहते हैं, सदा सर्वदा रुग्नावस्थामें जीवन व्यतीत करते हैं। शिष्यके लिये गुरु और छोटे भाईके लिये वड़ा भाई, विष्णु-खक्ष है। उनको सदा आदरकी दृष्टिसे देखना चाहिये। इसी प्रकार सेवकको अपने मालिकके प्रति भक्तिमाव रखना चाहिये । स्त्रीके लिये उसका पित ही ईश्वर है। जो जिसके लिये पूजनीय है, वही उसका दैव है। जो मनुष्य पूजनीय को पूजा नहीं करते, वह अग्रम्में करते हैं। उन्हें कर्त्तव्य भ्रष्ट कहना चाहिये। हमलोगोंने आज तक आप लोगोकी सेवा नहीं को, वृन्दावनमें खेछ क्त्रद करते रहे , चैनसे दिन विताये और आप चन्दी-गृहमें चेड़ियाँ पहने, केंद्र रहे तथा नाना प्रकारके कष्ट उठाने रहे। हम आपके निकट दएइनीय अपराधी हैं। आप हमें क्षमा कर्र। यद्यपि हम

भापने बुपुत्र हैं और हमें आपसे ऐसा कहने का भी अधिकार नहीं है। पर अब हम आपकी आजीवन सेवा करेंगे और आजातु— सार बहेंगे। हम अपना जन्म तभी सार्थ क समभेंगे जब आपके दु:ख दूर कर देंगे। हम दोनों भाइयोंको जरा बड़े होने दी-किये, हम रे जीते जी फिर आपको किसी प्रकारका कछ हो तो हमें बलराम और सुष्णा नहीं, बहिक कायर, कपूत और कुलाङ्गार कहियेगा।"

कृष्ण और वलरामकी यह वार्ते सुन, देवकी और वसुदेव वहेही प्रसन्न हुए। दोनों बच्चोंको छातीसे लगा, वह सजल नयन हो, उनका प्यार करने लगे। उनकी उस अवश्याको वही समक्त सकता है, जो दश-वारह वर्षके बाद अपने बच्चोसे मिलनेका अतन्त्र उटा चुना हो। जिसको ऐसी दशाका असु-अन नहीं हुआ है, वह वृष्ण बलराम और उनके माता पिताको प्रस्परके मिलतेसे जो आनन्द प्राप्त हुआ, वह कैसे समक्ष्र सकता है।

"सवै दिन नाहिं दरावर जात।" वसुदेव और देवकी वन्यन मुक्त हुए और अत्याचारी कंसका विनाश हुआ—कर्माका वन्यन अटल है। "नेकी नेकराह वही वह राह।" उसने जैसा किया वैसा पाया।

वसुदेव, रूप्ण और दलरामको पाकर बढ़े ही प्रसन्न हुए। उन दोनोबा उपनयन स्स्कार कराया और उन्हें सान्दीपनि ऋषिके पास दिहोपाक्क को लिये भेज दिया। सान्दीपनिकाः माश्रम उज्जैनके समीपवर्ती एक वनमें था। दोनों भाई वहां गये और विद्याध्ययन करने छगे। उन्होंने गुरुकी संवाकर उन्हें प्रसन्ध किया और थोड़ेही दिनोंमें वेद, उपवेद, न्याय, तत्वज्ञान धर्जुर्विद्या और नीति शास्त्रके ज्ञाता बन गये। जब वह छौटने छगे, तब ऋषिने गुरु दक्षिणामें अपना पुत्र छा देनेको कहा। कुछ समय पहले उसका देहान्त हो गया था। उसके वियोग में ऋषि और ऋषि-पत्नी दोनों अत्यन्त दुखी रहते थे। कृष्णा को समर्थ जान करही उनसे यह बात कही गयी थी। कृष्णाने उनकी इच्छा पूर्णकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने घर छौट आये।

उद्धव बढ़े झानी थे। उन्हें अपने झानका बड़ा अभिमान था। इस्पाने उन्हें गोझुरु के लोगोंकी प्रोम-भंक्ति दिखायी। उसे देख उनका अभिमान जाता रहा। इसके बाद उन्होंने अक्रूरको हिस्तिनापुर भेज पांडवोंकी स्थितिका पता लगवाया। कौरवों का अन्याय और अत्याचार तथा पांडवोंकी विडम्बनाका हाल सुन उन्होंने सङ्कल्प किया, कि किसी न किसी तरह दुयों-धनादि अविचारी और अन्यायी नृपतियोंके कप्टसे उन्हें विमुक्त करना चाहिये।

जरासंघ मगधका राजा था। वह चड़ाही शक्तिशाली और. दुष्ट था। कंसका वह श्वसुर होता था। अतः उसके नाशका समाचार सुन वह रूप्णका शत्रु वन गया। उसने वड़ी भारी फीज हेकर मधुरापर आक्रमण किया। उप्रसेनकी आज्ञा प्राप्तः कर कृष्ण और बुलेरामने उसकी प्रवल सेनासे युद्ध किया। कृष्ण ने अतुल पराक्रम दिखाते हुए हजारों सैनिक मार डाले और शत्रु दलमें खलवली मचा हो। जरासंघ दुर्भाग्यसे बलदेवके हाथ पड़ गया। वह उसका प्राण हरण करना चाहते थे परन्तु कृष्णिने उन्हें समन्ता बुन्ता कर छुड़ा दिया और वह लजिन हों वापस चला गया।

जरासंध इसे अपना अपमान समकते लगा । वास्तवमें दुष्ट मनुष्यको उपकारोंके उपकारमें भो अपकार ही दिखायो देता है। दुष्टोंको ऐसोही प्रकृति होती है। जरासंधका स्वभाव भी ऐसाही था। उसने पुनः आक्रमण किया, परन्तु फिर भी पराजित हो, उसे भाग जाना पड़ा। इसी प्रकार उसने सत्रहवार युद्ध किया, परन्तु एक बार भो विजयो न हुआ। अन्तमें लजा और ग्लानिक कारण वह राज्य छोड़ तप करने चला गया।

दुरात्माको कभी शान्ति नहीं मिलती। जरासंबके हृद्यमें प्रतिहिंसाकी अग्नि घषक रहो थो। वह शान्ति पूबक तप केसे कर सकता था! उसने पुनः युद्ध करनेका निश्चय किया, परन्तु इस वार खयं न जाकर कालयवन नामक एक दूसरेही दुष्टकी अधिनायकतामें सेना भेजी।

जरासंघकी शत्रुता केवल श्रीकृष्ण्ये थी। श्रीकृष्ण्का विनाश करनेके लिये हो उसने मधुरापर सत्रह वार आक्रमण किया था। युद्धमें पराजित दलका तो सन्त्रंनाश हो हो जाता 202

श्रीकृ<u>ष्</u>ण

है। साथ ही वि ति एक्षकी प्रजाको भी पूर्वे ए उटाना पड़ता है। जरासंधके वो चार्णि आक्रमण के मधुराकी प्रजाको बड़ा कुछ होता था। हुप्णने इस उपद्रवका कारण अपनेहीको समभा। उन्होंने मधुरा छोड़ अन्यन्न चले जानेका निश्चय किया। भारतके पश्चिम किनारे द्वारिक पुरी बसाई और वहीं शासन करने लगे।

जरासंधको अय मधुरापर आक्रमण करनेका कोई कारण न था। उसने काल्यवनको द्वारिकाही भेजना खिर किया। मधुराकी प्रजा इस भांति उनके आक्रमणसे छुटकारा पा गयी, काल्यवनने द्वारिकापर आक्रमण किया।

कृष्णाने व्यथं ही सेनाके साथ युद्धकर अपनी शक्ति क्षीण करना उचित न समका। युद्धमें अनेक मनुष्यों का नाश करना भी उन्हें अनुचित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने अकेले कालयवनको ही मार हालना पर्याप्त समका। उनका यह समक्षना बहुतही ठीक था; बयोंकि विना सरदारके, विना सञ्चालकके, विना नेताके कोई फीज कभी लड़ नहीं सकती। कृष्णाकी यह एक उत्हार राजनीतिक चाल थी।

हुन्य, कारुयवनके सम्मुख अवेरोही युद्धार्थ उपस्थित हुए। वारुयवन भी वड़ा शक्ति शाली था। वह भी अपनेको बहुत कुछ समकता था। कृष्यको अवेरोहे देख, वह भी अपने रथसे कुद ५ड़ा और उनके साथ युद्ध करने लगा! कृष्णने और भी एक युक्ति सोची थी और तहनुसार वह समस्करीसे भाग

चले। कालयवन उनके पोछे दौड़ता चला गया। श्रोक्रण्ण गन्धमाद्न (गिरतार) पर्वत्की एक गुकामें जा छिपे। उस गुकामें मुचकुन्द सो रहे थे। छण्णने चुपचाप उन्हें अपना पीतास्वर ओढ़ा दिया। कालयवन उन्हें सोजता हुआ, वहीं जा पहुँचा। उसने समका, कि श्रीकृष्णदी सो रहे हैं। अतः मुचकुन्दके एक लात मारी। मुचकुन्द जाग पढ़े और उनकी कोधाशिमें पड़, कालयवन खाहा होगया। श्रीकृष्ण चहाँसे तुरन्त लीट आये और उसकी सेनाको भगा दिया। शत्रुओंका बहुतसा माल उनके हाथ लगा।

जरासध यह समाचार सुन, अठारहवीं वार युद्धार्थ आ उपिषत हुआ। इस वार श्रीहब्णने एक पहाड़ीपर आश्रय लिया। जरासंघने उसकी चारों ओर आग लगा दी। कृष्ण एक सुरक्षित स्थानमे छिपे वैंडे रहे। उसने समका, कि वह मर गये अतः प्रसन्न होता हुआ लौट गया।

हाणा वहांसे द्वारिका लौट आये। किर उन्होंने अपना विवाह करना खिर किया। विदर्भ देशको राजकत्या वड़ो गुण-वती और सुन्दर थी। उसका नाम रुक्मिणो था। कृत्याने उसका हरण किया। उस समय उन्हें रुक्म, शिरापाल तथा जरासंथसे युद्ध करनो पड़ा और वह विजयो हुए। सन्नाजितके मणिको खोज करने समय उन्हें जारावन्त ने युद्ध करना पड़ा था। जारावन्तने प्रसन्न हो अश्नो कर्या जारवव ती हा उनके साथ विवाह कर दिया था। हुन्यों सन्नाजित हा मिंग ला र्वद्या । इस उपकारके प्रतिकृत खरूप उसने स्वक्रन्या सत्यनामः का विवाह भो उनके साथ कर दिया ।

प्राग ज्योतिष्ठपुरमें नरकासुरका अधिकार था। वह बड़ा अत्रमीं था और आस-पासकी प्रतापर बड़ा अत्याचार करता था। उसने अनेक राजकत्याओंका हरणकर उन्हें थाने नगरमें बन्द कर रक्खा था। छुजाने उसकी मारकर उन सबका उद्धार किया और उसके पुत्र भगदत्तको सिंहासनाहृह कराया।

एक बार सत्यनामाको कराबृक्षको चाह हुई। श्रोक्तं जाने च्रत्यको इच्छा न होने परमी उनके नन्दन काननसे वह वृक्ष छा विद्या। सत्यनामा उसे देख बड़ो प्रसन्न हुई और कृत्यके सा-मध्येको सराहना करने छा।। उन्होंने राज्ञा नृगका उद्घार और वाणासुरका मान-मईन किया। राज्ञा पुखरीक सो बड़ा अन्याय कर रहा था, अतः उसे भी मारकर प्रजाका दुःख दूर किया।

श्रीकृष्णका पाएडवींपर वहा प्रेम था। जब द्रोपदोका स्व-यंत्रर हुआ, तब उन्होंने पाएडवींको प्रत्यक्ष और परोक्षमे सहायता प्रदान कर, उन्हें विजय दिलायो थो। जब अर्जुन तोर्थाटन करते हुए द्वारिका पहुँचे, तब कृष्णी उनका वहा स्वागन किया था। कृष्णिके सुभद्रा नामक एक यहिन थो। उन्होंने उसका विवाह अर्जुनसे कर देना चाहा, परन्तु अनेक लोगोंको यह वात प्रवन्द न थो। कृष्णी अर्जुनको स्वत्रकाकर सुनद्दाका उरण कराता और श्रागी इन्छा पूग की। चठरानी अर्जुनने युद्ध करनेको तथ्यारी की, परन्तु चृष्णुने अन्हें शान्त वर दिया। सुभ--द्राका विवाह सानन्द समाप्त हुआ।

इसके वाद वह इन्द्रप्रक्ष गये। पाग्डवोने राजस्य यक्ष करनेकी इच्छा प्रवट की। इष्ण्वे उसका समर्थन विया और कार्यारम हुआ। जरासंध इष्ण्का प्रवल शत्रु था। इष्ण्वे यह समय उसको मार डाल्नेके लिये उपयुक्त समका। उसने अनेक नृपतियोंको बन्दी बना रवाला था! उनको दन्यन मुक्त करनेमें भी बड़ा लाम था। इष्ण्वे पाण्डवोंको समकाया और भीम उसके साथ युद्ध करनेको तय्यार हो गये! उत्तीस दिन पर्यान्त युद्ध होता रहा और अन्तमें भीमने उसे मार डाला। इस कार्यासे दो लाभ हुए। एक तो कृष्ण्वा शत्रु मारा गया, दूसरे जो नरेश बन्धन मुक्त किये गये, वह पांडवोंकी अधीनता स्वी-कार कर, उन्हें सहायता देनेको वाध्य हुए। कृष्ण्के आङ्गानुसार वह सब भेट ले इन्द्रप्रस्थ पहुँ चे और यहके कार्य्यमें योग देने लगे।

यशके उपरक्षियों अनेकानेक राज वंशी इन्द्रप्रस्य आये हुए
थे। इप्याने ब्राह्मणोंकी जूंडन उठानेका काम अपने हाथमें
िलया था। सब नरेशोंको पक न पक काम सोंपा गया था।
राजा शिश्वपाल भी वहीं उपस्थित था। वह श्रीकृष्णसे वडा होप
रक्षता था और वड़ा अत्याचारी था। यहके समय
श्रेष्टोंके पूडनवी प्रथा है। जो जिसे वड़ा मानता है, उसकी
पूजा करता है। भीष्म-प्रभृति सब नृपतियोंने हृष्णको
ही स्ट्रिष्ट माना। विस्ति एका हि ध न वियह

युधिष्ठिरने भी श्रीकृष्णको ही सर्वश्रेष्ट मान कर सर्व प्रथम उन्होंकी पूजा की। पर शिशुपाल यह सहन न कर सका। वह श्रपनेको सर्वश्रेष्ट समक्तता था। उसने कृष्णका अपमान करना चाहा। उन्हें भरी सभामें वह दुर्वचन कहने लगा। कृष्ण बहुत देरतक उसकी गालियाँ सुनते रहे। अन्तमें उन्हें कोध आ गया। उन्होंने अपने चक्रसे शिशुपालका शिर काट लिया। दोष शिशुपालका था, अतः उन्हें किसोने कुछ न कहा। बल्कि इस प्रकार पक अत्याचारीके जीवनका अन्त देखकर चारों ओर जय जयकार होने लगा। कृष्ण वहांसे विदा हो द्वारिका लीट आये।

इसके बाद उन्हें शैल्यसे युद्ध करना पड़ा। ह्रष्णाने उसे भी-पराजित कर मारडाला, दन्तबक्रको गदा और विदुरथको सुदर्शनसे निर्जीय कर दिया। अब वह अपने शत्रुओंकी ओरसे निश्चिन्त हो शासन करने लगे।

सान्दीपनि ऋषिके यहां सुदामा नामक एक ब्राह्मण भी विद्याध्ययन करता था। वह निर्धन था। उसके दच्चे दाने दानेको तरसते थे और रहनेके लिये घरभी न था। अपनी स्त्रीके आब्रहसे वह श्रीहम्ण्के पास गया। श्रीहम्ण्ने उसका वड़ा खागत किया। उन्हें उससे मिलनेमें कुछ भी सङ्कोच न हुआ। सुदामाने उनका आतिश्य ब्रहण किया और कृष्णने उसका दिख दूर कर दिया।

अब श्रीकृष्ण्ने पार्डवोंका दुःख भी दूर करना अपना कर्त्तव्य

समका। कौरव, पाएडवोंको बड़ा कप्ट दे रहे थे। दुःशासनने द्रीपदीका चीर हरण कर उन्हें अपमानित करनेका उद्योग किया था। उस समय भी श्रीह्मण्णनेही सहायता पहुँ चायी थी। कुण्णने अनेक बार कौरवोंको समकाया था, कि पाएडवोंको राज्यका कुछ अंश दे दो। उन पर द्वेष न रक्खो, परस्पर मिल जुलकर काम करो, परन्तु कौरवों ने उनकी बातपर ध्यान न दिया। जिसका विनाश होनेको होता है, वह किसी मले मनुष्यकी बात नहीं सुनता। उसका विवेक नए हो जाता है, चुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सारा सार विचार करनेकी शिक लोप हो जाती है। ऐसा न हो तो उसे कए ही क्यों उठाना पड़े!

कीरवोंका अत्याचार चरम सीमाको पहुँच चुका था।
वह इस समय पृथ्वीके लिये भार हो रहे थे। उनके अन्यायसे
प्रजा स्वस्त थी और चारों ओर हाहाकार मच गया था।
कीरव सी भाई थे। दुर्योधन उन सबमें चड़ा था और वही
राजकाज करता था। जब उसने कृष्णकी चात न सुनी, तब
युद्ध होना अनिवार्य्य हो गया। पांडव और कीरव दोनोंने
कृष्णकी सहायता चाही, परन्तु धर्मीकी जय और पापीकी क्षय
होनी है। ईश्वर धर्मिष्टकोही सहायता देता है। कृष्णने
पांडवोंको सहायता देनेका निश्चय किया था, परन्तु दुर्योधन
और अर्जुन, एक ही दिन, एक हो साथ उनके पास पहुँचे। कृष्ण
ने दोनोंको सन्तुष्ट करना उचित समका। उनहोंने कहा—

न्धपक ओर मेरी नारायणो सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अक्रेजा रहंगा। साथ ही में यह भी वतलाये देना हूं, कि मैं युद्ध क्षेत्रमें शस्त्र धारणकर युद्ध न कक्षंगा।"

यर्जुनने अकेले कृष्णको लेना स्वीकार किया और दुर्यो-धन सेना पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कृतवर्माकी अधिनाय-कतामें सेना भेज, कृष्णने दुर्योधनकी सहायता को और आप पाँडवोंके दलमें जा मिले। दुर्योधनके पास उन्हें भेजकर युधि-छिरने सन्धिकी अन्तिम चेष्टा की, परन्तु कोई फल न हुआ। दोनों ओरसे भीषण युद्धको तथ्यारियाँ होने लगीं।

ग्राह्मास्त्रसे सुसज्जित दोनों ओग्की प्रवल सेनायें कुरुक्षेत्रमें 'युद्धार्थ प्रस्तुत हुई'। कृष्णते अर्जुनका सारधी होना स्वोक्तार किया। अर्जुनके इच्छानुसार कृष्णते उनका रथ दोनों पक्षकी सेना-सोंके मध्य भागमें लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुनने आँखें उठा कर देखा तो अपनेही आत्मीय स्वजनोंको युद्धार्थ प्रस्तुन पाया। उन्होने तुरन्त अपने धनुष-चाण फंक दिये और कहा—"वाहे जो हो जाय, राज्य मिडे या न मिडे, में अपने हाथों अपनेही चन्धुओंका नाश न कर्लगा।"

मोहाच्छन्न अर्जु नकी यह दशा देखकर कृष्ण उन्हें उत्साहित करने छगे। उन्होंने उस समय अर्जु नको जो उपदेश दिया, बहुआ ज भी महाभारतमें अङ्कित हैं। उसोका नाम भगवद् गीना है। श्रोक्त-ष्याने अर्जु नको बता दिया कि, यह अल्मा अनिनम्बर है। निष्काम कर्मका फर नहीं मोग रा पड़ता। अर्जु नका मोह जाता रहा। उन्हें

मालूम हो गया, कि उनका क्या कर्त्तच्य है और प्रमात्माकी यया इच्छा है। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और शत्रुदलका संहार करने लगे। कृष्णने प्रतिज्ञा की थी, कि मैं शस्त्र न धारण करूँगा, प्रत्तु एक दिन जब भीष्मने अर्जु नको मूर्च्छित कर दिया था, तब उन्होंने विवश हो रथके पहियेको उठा लिया था। उस समय चारों ओर खलवली मच गयी थी और लोगांके हृद्य काँप उठे थे। इस युद्धमें कृष्णके इच्छानुसार पांडवों कोही विजय हुई। कृष्ण बहेही योग्य रण-पिएडत थे। पाडव उनके इच्छानुसार उनकी सम्मतिसेही युद्ध करते थे। ऐसी दशामें उनका विजयी होना खाभाविक था। छुष्णने युधिष्ठिरको बढ़े हर्षसे सिंहासनारुढ़ कराया। इसके वाद वह द्वारिका छोट आये। कुष्णका गीता-शास्त्र अध्यातम विद्याका भएडार है। उसमें सब शास्त्रोंका सार एकत्र है। "जीवात्मा एक श्ररीरको त्याग जब दूसरेमें प्रवेश घरता है, तव वह मन और इन्द्रियोंको अपने साथ ले जाता है। कर्मका बन्धन केवल प्रकृतिसे होता है। समस्त कर्म प्रकृतिसे होते हैं। भले बुरे कर्म ज्ञान पर निर्भर हैं। सभी कर्म उपाधिके योगसे होते हैं। उसीके-ं योगसे सुखः और दु.ख प्राप्त होते हैं। उपाधिही मनुष्यके पुन-र्जन्मका कारण है। शुद्ध चैतन्यकी उपासनामे एकाग्र हो लीन होनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। इत्यादि वातें गीतामें बतलाई गयी हैं। उसके सिद्धान्त सर्वमान्य हैं। गीता शास्त्र बुद्धिमानः

पुरुषोंके मनन करने योग्य है।

कृष्णते दीर्घकाल पर्यन्त ऐश्वय्यं भोग किया। एक समय सव यादवोंने तीर्थाटन करनेका विचार किया। उप्रसेन और वसुदेवको छोड़, कृष्णके साथ सबलोग निकल पड़े। समुद्रके -तटपर सर्वोंने अत्यन्त मिद्रापान की। अन्तमें जब नशा चढ़ा तो आपसमें भरगड़ा करने छगे। मामला यहाँ तक वढ़ गया कि सबके सब वहीं छड़ मरे। कृष्णको इच्छा ऐसी ही थी। उन्हें अब अपनी इहलोक लीला समाप्त करनी थी। वल-राम और वह दूर वेठे हुए यादवांका गृह-युद्ध देख रहे थे। . बिलरामको बड़ा खेद हुआ और उन्होंने कीपोन धारण कर -वहीं प्राण त्याग दिये। कृष्ण ने भी वैकुंठ जानेकी तथ्यारोकी। वह एक पीपलके नोचे पैरपर पैर चढा चित्तको एकात्र कर बैठे हुए थे, इतनेमें जरा नामक एक व्याधने उन्हें हरिण समभ एक तीर मार दिया । वह उनके पैरमें लगा और शोणित बहने रुगा। ब्याधने पास भाकर देखा और पश्चात्ताप किया। कृष्णाने उसे आध्वासन दिया और कहा, कि यह मेरोही इच्छासे हुआ है, खेद करनेकी कोई आवश्य कता नहीं है। इसके वाद वहां दारुक आ पहुँचा। दारुक, श्रीकृष्णका सारथी था। श्रीकृष्णने उससे कहा—"यादवींके सर्व्वनाशका द्वारिका पहुँचा देना । चलदेव अपना प्राण-विसन्जीन कर चुके हैं। मै भी थोड़ो देशमें यह नश्वर शरीर त्याग दूँगा। मेरे अश्रितोंसे कह देना, कि वह अर्जुनके साथ हस्तिनापुर चले जाये। वहां वे सुरक्षित रहेंगे। अर्जुनसे कह देना, कि मेरे

लिये शोक न करें और मेरे उपदेशानुसार कत्तं व्य पालनर्में दूढ़ रहें "

इतना कह श्रीकृष्णने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन काल्में अगणित अधिर्मयोंका नाश कर न्याय-नीतिकी खापना की थीं। वह बड़े परोपकारी और निर्लीमी थे। राजवंशी होने पर भी साधारण बचोंकी तरह उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। वह यदुवंशी थे। यदु राजा ययातिके पुत्र थे। श्रीकृष्ण पक विस्तृत राज्यके अधीश्वर थे। उनकी राजधानी द्वारि-कामें थी। कौस्तुम मणि उनका आमूषण था। नन्द्क नामक खड़ग, कौमोदिक नामक गदा और सुदर्शन नामक चक्र वनके आयुघ थे। उनके श'खका नाम पांचजन्य था। युद्धक्लामें वह बहेही निपुण थे। उनकी जोड़का एक भी मनुष्य उस युगमें नहीं पाया जाता। श्रीकृष्णका हृद्य प्रेमसे परिपूर्ण रहता था। वह जिस प्रकार शासन और ऐश्वर्ध्य भोग करना जानते थे, उसी प्रकार योगका रहस्य भी सममते थे। गीताशास्त्र देखनेसे उनकी विद्वताका पता चलता है। उन्होंने अर्जुनको प्रवृत्तिमें ही निवृत्तिका मार्ग दिखा दिया था। हमें श्रीकृष्णको आदर्श मान उनकी जीवन-चर्यासे शिक्षा ब्रह्ण , करनी चाहिये । गीताशास्त्रका मनन करना प्रत्येक मनुष्यके हि.चे भ्रेयस्कर है। विदेशोंके विद्वान भी गीताके सिद्धान्तीं<del>का</del> सरमान करते हैं।

## TO SERVE OF LOSS OF LO

ह परम ब्रह्मनिष्ट अवधूत योगी अन्निऋषिके पुत्र थे। उनः की माताका नाम सती अनुस्या था। दुर्वासा औरः वन्द्र नामक उनके दो भाई भी थे। दत्तात्रेयकी चौवीस अवतारों से गणना की जाती है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनोंके सिमिलित अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युगर्धे हुआ थां। वह विद्वान, गुणवान और रूपवान भी थे! उन्होंने सव शास्त्रोंका अध्ययन किया था। वेदान्त शास्त्रको उन्होने प्राधान्य दिया है। वह त्रिकालदर्शी, समर्थ ज्ञानी, निर्विकारी और मधुर भाषी थे। विषयभोग ओर स्त्री पुत्रादिसे वह रहित थे। सव प्रकारकी आसक्तियोंसे वह मुक्त थे। उन्हें किसी बातकी इच्छा न होती थी। विद्वान होनेपर भो वह बालो-नमत्त, जड़ की तरह ब्रह्मज्ञानमें मन्न हो भ्रमण किया करते थे। योग विद्याकी उन्होंने वड़ी उन्नति की थी। सम दशौं कैसे होना परकायामें प्रवेश किस प्रकार करना, गजिक्रया और अनेक कायाओकी रचनाका ज्ञान कैसे प्राप्तः करना इत्यादि वार्तोका उन्होंने पता लगाया था। उन्होंने याग शक्तिके अद्भुत चमत्कार लोगोंको दिखाये थे। मृत्युप्राप्तः मनुष्यको सजीवन करनेका उनमें सामर्थ्य था। मलर्क, प्रह्-

लाद, सहसाउर्जुन और यह इत्यादिको उन्होंने ब्रह्म उपदेश दिया था। उन्होंने किसीको अपना गुरु न बनाया था। मायासे विरक्त होनेके लिये स्वयं चौबीस गुरु मान लिये थे। एक शिष्यकी तरह उन्होंन उनके दोष छोड़ केवल गुण ब्रहण किये थे। उन्होंने यदुराजको उसी ब्रानका उपदेश दिया था। हम अपने पाठकोंके लिये संक्षिप्त रूपमें उसे वर्णन कर देना उचित समभते हैं!

१—पृथ्वी—लोग पृथ्वीको द्वाते हैं, पेरोंसे कुवलते हैं।
'फिर भी वह अपने नियमसे चलायमान नहीं होती। उसी
प्रकार साधु पुरुषको कोई कितनाही कष्ट दे परन्तु उसे अपने
कत्तं व्य पथसे विचलित न होना चाचिये।

पवंत—यह पृथ्वीकाही अङ्ग हैं परन्तु अवल रहता है। वह परोपकारके लिये वृक्ष और जलस्त्रोत उत्पन्न करता है। साधु पुरुषको भी अवल रहना चोहिये और समस्त कियायें परोपकारके लिये ही करनी चाहियें।

वृक्ष —यह भी पृथ्वीका अङ्ग है परन्तु निरन्तर पराधीन रहता हैं और परोपकार करता है। लोग उसके फल, फूल, पते छाल, डाल चाहें जो कुछ ले जाय अथवा उसे काट डालें तब भी वह चूं नहीं करता। उसी प्रकार साधु पुरुषको परोपकारके लिये पराधोनता स्वीकार करनो चाहिये। लोग अपना काम बनानेके लिये उसे मारें, उठा ले जायें या किसो प्रकारको कट द तब भी उसे चूं न करना चाहिये। २—वायु — वनमें उसे हर्ष नहीं होता और अग्निमें पड़कर केद नहीं होता। उसी प्रकार योगीको धमके विषयमें सदा समान वृत्ति धारण करनी चाहिये। वस्तु खिति चाहे अनुकू क हो या प्रतिकृत उसकी उसे परवाह न करनी चाहिये। यह भी खयाल रक्षना चाहिये, कि जिस प्रकार वायु सुगन्ध या दुर्गन्थके संसगं से वेसा प्रतीत होता है, परन्तु नास्तवमें घह उससे परे हैं, उसी प्रकार आत्मा प्राकृतिक विकारोंके संसगंसे जन्म मरण युक्त प्रतीत होती है; परन्तु वास्तवमें वेसी नहीं हैं।

प्राण-यह वायु कर है। फेवल आहार पाकर सतुष्ट हा जाता है। उसे कर रङ्ग और रसादिक इन्द्रिय सम्बन्धा विष--योंकी चाहना नहीं रहता। उसो तरह यागाका केवल आहार ही पर सन्तुष्ट रहना चाहिये। भले बुरे आहार और विषयों की ओर उसे ध्यान न देना चाहिये। शरीरकी स्थितिके लिये अच्छा बुरा जो कुछ मिले, वही खा छना चाहिये। अच्छे और सादिष्ट पदार्थों के आहार और विषयोंके सेवनसे मन

३—आकाश-यद्यि वस्तुमात्रमें व्याप्त है, परन्तु उसे किसीका सङ्ग नहीं है। किसी पदार्थसे वह नापा भी नहीं जा सकता! उसी प्रकार देहमें रहनेपर भी योगोको ब्रह्मसद्भपकी भावनासे भपनी आत्माको स्थावर और जङ्गम पदार्थों में व्याप्त समक्क, उसे किसी देहादिका सङ्ग नहीं है तथा वायु पेरित मेघ् और धूज इत्यादि, जेसे आकाशका स्पर्श नहीं कर सकते, उसी प्रकार

वारम्बार जाने थानेवाले देहादिक पदार्थ आत्मासे परे हैं, यह जान लेना चाहिये।

४—जल, खच्छ और मधुर है। मनुष्योंको पवित्र करता है। उसी तरह योगीको स्वच्छ और शुद्ध रहना चाहिये। मधुर भाषी वनना चाहिये और उपदेश द्वारा लोगोंको शुद्ध करना चाहिये।

५--अग्नि, तेजला और प्रदीस रहती है। सर्व भक्षी होने पर भी निर्दोष और कहीं गुप्त तथा कहीं स्पष्ट दशामें रहती है। यह क्राणकी इच्छा रखने वालोंके लिये उपासना करने योग्य है। इवि देनेवालोंके पापींका क्षय करती है और पराई. इच्छासे सर्वत्र पदार्थींका सदा मक्षण करनेको तय्यार रहती हैं। यागोको भी उसी प्रकार फर्डी ग्रुप्त और कर्डी स्पष्ट इत्पर्मे रहना चाहिये। कल्याणकी इच्छा रखने वालोंके लिये उपासना करने योग्य बनना चाहिये। अन्न देने वालोंके पापोंका नाश करना चाहिये। पराई इच्छाके अधीन हो सर्वत्र भोजन कर लेना चाहिये। अग्नि काष्ट्रमें रहनेसे जिस प्रकार उस काष्टके समान रूपमें प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उसका कोई रूप नहीं होता । उसी प्रकार वातमा भी अविद्या स्त्रजित उच्च नीच देहोंमें रहनेसे-वैसी प्रतीन होती हैं परन्त चास्तवमें वह उच या नीच नहीं है। जिस प्रकार अग्निकी उवाला प्रतिक्षण उत्पन्न और नाश हुआ करती है. प्रस्तु उसे हम नहीं जान सकते, उसी प्रकार कालकी प्रवल

गतिसे आत्माके श्रशेर प्रतिक्षण नाश और उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु इसे हम नही जान सकते । योगियोंको इसी लिये अपनी देह क्षण भड़ुर समभा कर वैराग्य धारण मरना चाहिये।

६—चन्द्रकी कलाओंमे वृद्धि और न्यूनता हुआ करती है परन्तु चन्द्रमाको कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार जन्मसे छेकर मरण पर्व्यंतके समस्त चिकार शरीरही पर होते हैं, आत्मापर उनका कुछ भी असर नहीं पहता।

९-सूर्य-आड मासमें जितना जल शोषण करता है, उतना चतुर्मासमें वापस दे देता है, परन्तु लेन देनका कुछ भी हिसाब नहीं रखता। उसी प्रकार योगीको इन्द्रियों द्वारा आवश्यक पदार्थ ब्रह्ण करने चाहिये; परन्तु कोई मांगने आवे तो उनका छोम छोड़, उसे तुरन्त दे देना चाहिये। परन्तु इस कार्यमें उसे यह हिसाव कदापि न लगाना चाहिये, कि क्या मिला था भौर स्या दे दिया । इसके अतिरिक्त, सूर्य एक हैं; परन्तु उसके बिम्च जलादिक चस्तुओपर पड़नेसे, अज्ञानीको जिस प्रकार भिन्न भिन्न होनेका भ्रम होता है, उसी प्रकार परमा-तमाका प्रकाश सब पदार्थों में व्याप्त होने पर भी घह खयं एक ही हैं। -

८-कपोत-इसने एक कपोतीसे प्रेम किया। कुछ दिन बाद् उसके वच्चे हुए । एकदिन कपोत भीर कपोती बच्चोंके लिये दाना लाने गये। पीछेसे न्याधने जाल लगा कर उन बर्धोको कांस लिया। वचे चिह्नाने लगे और कपोत कपोती भी भापहुँचे।

यह दोनों विलाप करने लगे । कपोतीसे न रहा गया। यह चिहाती हुई बचाँके पास पहुंच गयी। स्नेह बन्धनमें बँघी हुई वह व्यव्र मना कपोती भी उसी जालमें फंस गयी। प्राणा-धिक वचांके साथ कपोतीने भी दुःख उठाना खीकार किया। कपोत उन सबका यह दशा देख विळाप करने लगा। उसे अब अफेके अपना जीवन भार मालूम होने लगा। ऊजड़ घों सलेमें रहनेको उसे हिम्मत न पड़ी। उसने जोवनकी भाशा छोड़ दो। मृत्यु-मुखर्मे तड्पते हुए पश्चोंको देख उनकी वास्तविक दशा जानते हुए भी वह जालमें जा पड़ा। क्रूर व्याचा अवने कार्यमे सफलता प्राप्त कर अवने घर गया और उसने सवोंको मार ढाला। इसी तरह मोहाच्छक्र मनुष्य अशान्त दशामें खुल दुःख भाग किया करतो हैं। ससार और खज-नोंके मोहमें लिप्त वह भी कपोत कपोतीकी तरह अपने परिवार सहित दु: लो होता है। गृह भीर खजनोंका मोह, उनका अतु-राग और प्रम, पशु पक्षियों के लिये भी अनर्थ की जह खहर हैं। मनुष्यके लिये.तो वह और मी भयङ्कर हैं। मनुष्यका 🗸 शरीर मोक्ष प्राप्त फरनेका साधन है। उसने मो यदि उन पश्चियोंको तरह गृह-जालमें उलम कर जान है हो तो उसे मूहही समफना चाहिये।

१ — मनगर—िक तो प्रकारका उद्योग नहीं करता। बच्छा, बुरा, घोड़ा, बहुन, जो कुछ ईश्वरेच्छासे वा मिलना है, वहां का लेना है। उसी प्रकार योगोको भोजन प्राप्त करनेके लिये किसी प्रकारका उद्योग न करना चाहिये। अच्छा, घुरा, घोड़ा या यहुत जो कुछ मिल जाय, घढ़ी का लेना चाहिये। निरुद्योगी रहते हुए भी प्रारम्यके अनुसार दु:ख भोगनाही पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्यको चाहे खगेमें हो या नरकमें, इन्द्रिय सम्बन्धी सुखदु:ख अनायासही प्राप्त होते हैं। अतः योगीको मिक्षाके लिये कहीं मटकना न चाहिये। जो कुछ ईश्वर भेज वे उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये।

१०—समुद्र—ज्यों जपरसे प्रसन्न, अन्दर गम्भीर, अन्त और पारसे रहित है। उसीप्रकार शानीको जपरसे प्रसन्न और भीत-रसे गम्भीर, अन्त और पारसे रहित रहना चाहिये। राग और होप छोड़ निर्विकार दशामें ग्रहना चाहिये। वर्षा म्रह्ममें अनन्त जल-राशि मिलने पर भा समुद्र बढ़ नहीं जाता और श्रीष्ममें संकुचित किंदा शुष्क नहीं होता—सदा सर्वदा अपनी मर्थ्यादाके अन्दर रहता है, उसी सरह योगीको नारायण-परायण रह, ऐश्वय्य मिलनेसे प्रसन्न और न मिलनेसे अप्रसन्न न होना चाहिये। लाम हो या हानि, उसे अपनी मनस्थितिको समानही रखना चाहिये।

११—पतङ्ग—जिस प्रकार दीपयपर मोहित हो अपना प्राण दे देता है, उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष प्रभुकी माया खरू-पिणी स्त्रीका रूप देख विलासकी अभिलाषामें मोहित हो जाता है। स्त्री, सुवर्ण, और भूषण वसनादि पदार्थ मायाः रचिन हैं। इनको उपभोग करनेकी इच्छा रखनेवाला मुद्र मनुष्य पतङ्ग की तरह अपना प्राण खोता है, अतः ज्ञानीको स्त्री पुरुष और धनादिके मोहमें न पड़ना चाहिये। १२ — भूमर — जिस प्रकार रसके लोभसे एक ही कमलपर बैठा रहता है और शामको उसके बन्धनमें पड़ जाता है। उसी प्रकार एक ही स्थानमें साश्रय प्राप्त कर, रहनेसे योगो भी बन्धनमें पड़ जाता है। किसो गृहस्थको कह न वे कर जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्नोष मान लेना चाहिये। भूमरकी भौति अनन्त लोभमें न पड़ना चाहिये। हां, जिन्न प्रकार भूमर छोटे चड़े भनेक पुष्पोंका रस महण करता हैं, उसो प्रकार योगोको छोटे बड़े भनेक शास्त्रोंका सार महण करना चाहिये।

मधुमिसका—यहे परिश्रमसे मधु संग्रह करती है, परन्तु वह उसके काम नहीं आता। कोई आकर मधु तो छोहो जाता है साथहो मिष्वयोंका प्राण भी चग्र जाता है। अतः योगोको जितना हायमें रह सके, उतनाही अन्न प्रहण करना चाहिये। उसे संग्रह करनेकी चिन्तामें न पहना चाहिये। अन्न भरनेके लिये केवल उदरहीको पात्र समकता चाहिये। दूसरे दिनके लिये रख छोड़ना व्यर्थ है। ऐसा न कर मधुम-सिकाको तरह फरनेसे अन्न और धनके साथ प्राण भी चला जाता है।

१३—हाथी—जब इसे पकडना होता है तब लोग नकलो हायिन बना कर खड़ी कर देने हैं। हाथो उने स्वर्श करनेको अप्रसर होता है और गढ़ों गिर पड़ता है। उसी प्रकार पुरुप भी क्षियोंको स्वर्श करनेसे बन्धनमें पड़ जाते हैं। बत: बोगीको स्वीकी प्रतिमाका भी स्वर्श न करना साहिये। १४—स्याध—जिस प्रकार मधुमिश्चयों मधुका उपभोग करता है, उसी प्रकार क्ष्यण मनुष्यका धनमी दूसरेही लोगों के काम भाता है। जोह और दर्रमें होनेपर भी व्याधको जिस प्रकार मधुका पता मिल जाता है और वह उसे हरण कर लेता है, उसी प्रकार लोगों के धनकी भी टोह लगाकर लोग उसे उठा ले जाते हैं। अतः योगीको किसी वस्तुका संग्रह न करना चाहिये। जिस प्रकार मधुमिश्ककाओं मधुका भोका सर्व प्रधम व्याध होता है उसी प्रकार गृहस्पकी पाकशाला पदा-यों का प्रथम भाका योगी होता है—गृहस्प साधुको भोजनकरा नेके बाद ही खयं भोजन करते हैं—ऐसी दशामें योगीको अञ्च प्रज करनेका उद्योग न करना चाहिये।

१५—हरिण—जव इसे पकड़ना होता है, तो शिकारी मधुर
स्वरसे गान गाता है। हरिण मोहित हो गति रहित हो जाता
है भीर शिकारी उसे पकड़ छेता है। अतः योगीको खरके
मोहमें कभी न पड़ना चाहिये। ऋष्यश्रंग ऋषि वेश्याओंके
गान और नयन-वाणोंसे मोहित हो पथ भ्रष्ट हो गये थे।
योगीको यह ध्यानमें रखना चाहिये।

१६—मछली—जो लोग फँसाना चाहते हैं वह वंशीमें कांटा और खानेकी चीज वाँघ पानीमें छाड़ देने हैं। मछली उसे निगल जाती है, परन्तु कांटा उसके गलेमें अटक जाता है और वह मर जाती है। उसी प्रकार रस-मुग्ध देहामिमानी मनुष्य भी जिह्वाके फेरमें पड़कर प्राण खो बैठता है। विद्वान मनुष्य आहारका परित्याग कर अन्यान्य विषयोंपर आसानीसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जिह्वापर विजय प्राप्त कर ना सहज नहीं है। आहारको त्याग देनेसे स्वादेन्द्रिय नी प्रबल्ता और भी षढ़ जाती है अन्य इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर छेनेपर भी यदि स्वादेन्द्रिय निरंकुश हैं, तो वह जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता। रसनाको जीतनेवाला ही सच्चा जितेन्द्रिय हो सकता है। योगीको रसकी आसक्तिसे मुक्त हो औषधिकी तरह भोजन प्रहण करना चाहिये।

१७—पिङ्गला—इस नामकी एक वेश्या विदेह राजाके नगर में रहती थी। एक दिन वह किसी धनी मनुष्यको फँसाने के लिये शृङ्गार कर दरवाजेपर वैठी हुई थी। एकके वाद एक, अनेक मनुष्य वहांसे निकल गये; परन्तु उसे यथेच्छा धन देकर सन्तुष्ट करनेवाला कोई न मिला। वह सारी रात वैठी रही परन्तु उसकी आशा पूर्ण न हुई। चिन्तातुर रहनेके कारण उसे रातभर निद्रा न आयी। अन्तमें यह ऊच उठी और बोली कि—"अव यह व्यवसाय न करूँगी।" उसके हृदयमें सुबुद्धि जागरित हो उठी और निराशाक्षे कारण उसे वैराग्य आ गया। वह कहने लगी,—"अहो ! विवेक न रहनेके कारण मैं अपना मन न जीत सकी। तुच्छ पुरुषोंसे में कामकी इच्छा रखती हुँ ! अन्तर्य्यामी परमेश्वर जो निरन्तर साथ रहता है, अञ्च धन और भानन्द देता है उसे छोड में दु:ख, भय, रोग, शोक और मोहके देनेवाले मनुष्योंकी मूर्वतासे सेवा करती हूं। मैं लोभचश अपने शारीरको बेंच निर्क्वज हो, धन और रतिकी इच्छा रखती हू । ऐसे नीच व्यवसायसे आज मुक्ते घृणा उत्पन्न हो गयी। मेरे हृदयमें बड़ा सन्ताप हो रहा है। पुरुषों का शरीर अस्थि और मांससे वने हुए गृहके तुल्य हैं। चमडे से वह मढ़ा और मल मूत्रसे भरा हुआ है। हाय ! मैं अन्ली ही इस विदेह नगरमें ऐसी मूर्का हूँ जो उसका सेवन करती<sup>.</sup> हूँ। रूप और लावरायको देनेवाले, उस अविनाशी परमपिता को छोड़, में व्यर्थ ही औरोंको भजती हूँ। इस छोक और परछोकमे उसके सतिरिक्त और कोई माननीय नहीं कहा जा सकता। मेरे पूर्व जन्मके सुकृत्यसेही आज मुक्ते ज्ञान हुआ भौर नीच आशासे चैराग्य उत्पन्न हुआ। यह उसी परमातमा की कृपा है। मैं अब पामर मनुष्योंकी आशा छोड़ उसी जग--श्वरकी आशा कर्जंगी। मैं अब उन्होंका आश्रय प्रहण कर्जं गी, यह जीव, संसार कपी कूपमें पड़ा हुआ है, विषयोंसे अन्य हो रहा है और काछक्षी सर्पने उसे पकड़ रक्षा है। ईश्वर के सिवाय और कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अत: मैं प्रेम पूर्वक ईश्वरकाही भजन कर्जगी।" इस प्रकार पिडुला निश्चयकर, कान्तकी तृष्णासे जो आशा उत्पन्न हुई थी, उसे छोड शान्ति-शय्यामें विश्राम करने लगी। योगोको समभ रक्षना चाहिये कि आशामें दुःख और निराशामेंही सुख है। विद्वालाने पतिकी आशां छोड़ कर ही सच्चा सुख, सच्ची शान्ति और सम्राज्ञानन्द प्राप्त किया।

१८-चील-मांसका एक दुकड़ा लिये उड़ी जा रही थी। किसी दूसरे पक्षीने उसपर आक्रमण किया। जब चीलने मांस छोड़ दिया तब उसके प्राण बचे। योगी पुरुष प्रिय वस्तुओंका परित्याग करनेसेही सुझी हो सकता है अन्यथा नहीं।

१६—बालक—मानापमानको नहीं गिनता। माता पिता के समान चिन्तित नहीं रहता। कामादिक चिकारोंसे विरक्त और अपने खेल कूदमें प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार योगीको मानापमानपर ध्यान न दे निश्चिन्त, विरक्त और अपनी कर्त्त च्य क्रीड़ामें मन्न रहना चाहिये।

२०—कुमारिका—एक कत्या घरमें भकेली थी। उसी समय उसके यहाँ अतिथि भा पहुंचे। उन्हें भोजन करानेके लिये
कत्या धान फूटने लगी। ऐसा करते समय उसकी चूडियाँ
कनकती थीं। उसने एकके बाद एक सब चूडियाँ निकाल
डालीं। जब एक एक चूडी हाथमें रह गयो तब उनका शब्द
होना वन्द हो गया। योगी पुरुष भी एकान्तहीमें अच्छो तरह
भगवद्भजन कर सकता है।

२१—लुहार—याण वना रहा था। वह इस तरह उसमें
मग्न था, कि पाससे राजाकी सवारी निकल गयी परन्तु उसे
उसको ख़वर न हुई। नगाड़ोंको गड़गड़ाहट भी उसका
ध्यान भङ्ग न कर सकी। योगोको भी जितेन्द्रिय हो एकाम
चित्तसे ईश्वरका भजन करना चाहिये। परमानन्द छए भग-

हो जाय और विषय वासनायें स्वयं उसका साथ छाड़ हैं। रजोगुण तथा तमोगुण ही विश्लेष तथा लयके मूल हैं। शम कपी सतागुणसे उनका निवारणकर गुण और उनके कार्यों से रिहत हो निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। वृत्ति रिहत मनका ब्रह्मकारमें रहना ही "असंप्रजान" नामक समाधि है। जिलका मन ब्रह्मकार रहता है, उसे द्वैतका स्फुरण ही नहीं होता।

२२—सपं—जिस प्रकार अकेला रहता है, कहीं खिर शोकर अधिक समय नहीं वैठता, सदा सावधान रहता है। एकान्त सेवन करता है। गति देखनेसे विष रहित किंवा विष युक्त नहीं मालूम होता। किसीका सङ्ग नहीं करता और यहुत कम चोलता है। उसी प्रकार योगीको अक्रेले रहना चाहिये। एक खानपर खिर न रहना चाहिये। सावधान भी रहना चा-हिये और एकान्त सेवन करना वाहिये। अपनी आन्तरिक यातोंका पता न लगने देना चाहिये। किसीको अपने साथ न रखना चाहिये और कम वोलना चाहिये। साथ ही जिस प्र-कार सर्प अपने लिये स्वयं निवासस्थान तय्यार नहीं करता पानतु कि सी दूसरेके बनाये हुए छिद्रामें निर्वाह कर छेता है, उसी प्रकार योगीको अपना घर न चनाना चाहिये। जीवन अनित्य हैं अतः गृह रचना व्यर्थ है। योगीके लिये गृह-निम्नीण भी बन्धन स्वरूप है।

२३—म्कड़ी—म्बयं अपना जाल नय्यार कर लेती है। आपो आप तन्तुका विस्तार कर कोड़ा करती हैं और इच्छा-

नुसार फिर उसे निगल भी जाती है। उसे इस कार्य्यके लिये अन्य साधनोंकी धावश्यकता नहीं पड़नी। ईश्वर भी इसी तरह स्पिकी रचना कर विहार करता है और इच्छानुसार उसे समेट भी लेता हैं। इस कार्यके लिये उसे दूसरेकी सहायता नहीं लेनी पड़ती, न यह धन्य साधनोंका ही सहारा लेता हैं।

२४—भैवरी—यह अपने घरमें किसी भी की है को पकड़ कर वन्द कर देती हैं। वह की इा भयभीत हो उसका ध्यान धरते धरते स्वयं उसके रूपमे परिणत हो जाता है। उसी प्रकार प्राण जिस जिस वस्तुमें मनको एका प्रकार करता है उस वस्तुके रूपमें परिणत हो जाता है। जब की ड्रा अपने उसी शरी रिसे मक्की थे. ध्यान द्वारा मक्की यन जाता है तो क्या मनुष्य देश्यर के ध्यानसे देशवरको नहीं प्राप्त कर सकता ?

इस प्रकार दत्तात्रेयने इन चौदीस गुरुओंसे ज्ञान प्रहण किया था। इनके अतिरिक्त उन्होंने अपनी देहसे भी शिक्षा प्राप्त की थी। यह इस प्रकार—

देहके पीछे जन्म और मरणकी न्याधि लगी हुई है। उसे
सुल देनेके लिये जी उद्योग किये जाते हैं यह अन्तमें दु:जजन
क सिद्ध होते हैं। परन्तु इसका त्याग करना श्रेयस्कर नहीं
है, क्योंकि दिवेक और वैराग्यवी उत्पत्ति भी उसीसे होती है।
योगीको चाहिये, कि यह अपनी देहको कीये और दुर्सीका
अस समर्थे, उममें लिस न हीं, और उसे मुख देनेकी

जेष्टा न करें। मनुष्य, देहको सुल देनेके लिये संसारमें स्त्रो, पुत्र, भग, धान्य और गृह इत्यादि एकत्र करता है, आत्मोय-स्वजनोंको संख्यामें चृद्धि करता है शीर संयका पालन भो करता र्धे। इतना उद्योग फरनेपर भी उसको यह देह स्पिर नहीं रहतीं, यनिक दूसरी देएके थीज का कार्मीका उत्पादन कर यह नद्र हा जाती है। एक पुरुषको अनेक द्वियाँ हों और यह संघर्षा सब उसे अपनी अपनी आर खींचतोहों उसी तरह देहामिमानो मनुष्यका विषय बासनायँ चारों बारसे अपनी भपनी और जीचती हैं। जिह्ना-रसासादनके ठिये, तुवा जलके लिये, काम चालना विषय भोगके लिये, त्वचा स्पर्श अन्य सुर्जोफे लिये, घाण-सुगन्धित प्रध्योंके लिये, चपल चक्षु ह्य वर्शनके लियं, श्रीर श्रयण मनोहर ध्वनिके लिये व्यवनी -धापनी सोर खींचते हैं। कर्मिन्द्रियोंकी खींचतान भी वडी प्रवल हाती है। पेली दशामें गड़े में गिरनेके खिवाय प्या कोई मनुष्य सम्बा सुष प्राप्त कर सकता है ?

ध्तात्रेयको यहा वातं देल वंराग्य उत्पन्न हुना। ईश्वरने अपनी शक्ति कपी मायासे युक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक प्रका-रक्षे जड़ और चेतन पदार्थ उत्पन्न किये हैं। उनमेंसे पककी भी युद्धि पेसी न थी कि जो परमात्माको अपरोक्ष कर दे। ईश्वरको यह देल सन्तोव न हुआ। उन्होंने मनुष्य प्राणी की रचना को। मनुष्यही एक पेसा प्राणी है जो संसारमें सब कुछ करनेको समर्थ हैं। वह परमात्माको प्रत्यक्ष सिद्ध करनेकी बुद्धि रखता है। मनुष्य देह अखिलेशकी रचनाका सर्वश्रेष्ठ और अन्तिम तमूना है।

जिसने दुर्लभ नर-देह प्राप्तकी हो, उसे ईश्वर पर निष्टा रखनी चाहिये, क्योंकि अनेक जन्मोंके वाद इस योनिमें जन्म मिलता है। यद्यपि यह देहभी अनित्य है, तथापि पुरुपायंको देने वाली हैं.। ज्ञानी, विद्वान और विवेकी मनुष्यको, मृत्युके पूर्वही अपना कल्याण कर लेना चाहिये। विषय-सुख तो पशु पक्षी और कोट पतङ्गांकी योनिमें भी मिल सकता है, परन्तु आत्मकल्याण केवल मनुष्य देहसेही किया जा सकता है।

द्तात्रेयने सांसारिक सुखोंको तुच्छ समक्त परमात्माकी प्राप्तिके लियेही उद्योग करना उचित समका। अहङ्कार रहित हो वह सबका साथ छोड़ अवधूत योगोक्ते क्यमें विचरणं करने लगे। अनेक लोगोंको उपदेश दे, उन्होंने आत्म-कल्याणका मार्ग दिखाया था। वह अवतारी पुरुष थे। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और पूद्र चारों वर्णके लोग उन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखते है। उनका समरण और पूजन भी करते हैं।

उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखने वाले किसी मनुष्यने अनुमान्ताः १४०० वर्ष पूर्व उनके नामसे एक धर्म स्थापित किया था। उस धर्ममें ब्राह्मण क्षत्री और वेश्य, ब्रह्मचारी, चान प्रस्थी, संन्या सी, प्रमहंस, योगी, मुनि और साधु सभी हो सकते हैं। यह लोग अपनी आत्माको ईश्वर क्ष्य सर्वक्र मानते हैं। उसे मृतिमान समक अक्षयङ समाधिमें रहनेके लिये अष्टाङ्ग योगकी

समस्त कियायें करते हैं। अद्विंसात्मक रहते हैं और जीव द्या धर्म पालन करते हैं। गुक्की आज्ञा मानते हैं और सत्य शास्त्रोंका अध्ययन कर मोक्ष साधनमें कालक्षेप करते हैं। उनके मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है:—

ईश्वर निराकार है। सृष्टि आत्माकी भ्रान्तिसे कित्त भावमें स्थिर है । प्रकृतिके धर्मीका तिरस्कार करना चाहिये। निवृत्तिमे लीन रहना चाहिये। सत्य, तप, अपरिप्रह, द्या क्षमा, धर्म्म अर्था, मोक्ष और वैराग्यका सम्पादन करना चाहिये। मादक द्रव्योंसे दूर रहता चाहिये—इत्यादि।

इन सिद्धान्तोंको लेकर दत्तात्रेय—धर्मकी स्थापना हुई थी, परन्तु स्वमयके प्रवाहमें पड़ कर उनके अनुयायीभी मूर्त्ति पूजा करने लगेहैं। मद्य और मांसका उपयोग करते हैं। याग-इतके अभावसे उनकी दशा शोचनीय हो गयी है। बाकी, उनके मूळ-सिद्धान्त बहुतही अच्छे थे। चारोंवर्णके मनुष्य इस धर्माके अनुयायो पाये जाते हैं।

प्रत्येक मनुष्यको यह जीवनी पृष्ट कर लाभ उठाना चाहिये दत्तात्रेयने चौबीस गुरुओं द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया था वह बड़ा गम्भीर और मनन करने योग्य है। पाठकोंको उससे शिक्षाः ब्रहण करनी चाहिये।

## हितीय खण्ड ।

## देवांशो महापुरुष ।

<u>, extil @\_\_\_\_\_</u>



ज्ञान जु मानव कुलके आदि पुरुष थे। उनके विता थे क्षे सूर्य भगवान। वह सत्ययुगके प्रारम्भमें हुए थे। उस समय सारा जगत अन्धकारमय था। परमात्माकी इच्छासे प्रलय हो गया था। सासारमें कोई शेष न बचा था।

कानमय परमातमाने स्वेच्छा पूनक सर्व प्रथम अन्यकारका माश किया। किर जल उत्पन्न किया। जलमें बाज बोया। यीजसे अएड उत्पन्न हुआ। उस अएडको फोड़ कर ब्रह्म खरूप परमातमा प्रकट हुए। उन्होंने उस अण्डेके दो दुकड़ोंसे पृथ्वी और खर्ग निम्मीण किये, बोचमें भाकाश रक्षण और जलके लिये सक नियत किया। किर अपना तेजोमय आतम तत्व और उसमेंसे अहडूार, मन, सत, रज तम-यह तीन गुण, शब्द, स्पर्श, रस, रूप

गन्ध इन विषयोंकी पंच क्रानेन्द्रियाँ, कर्मोन्द्रियाँ तथा पंच महाभूत, उत्पन्न किये। किर दक्षिण अङ्गसे पुरुष और वाम अङ्गसे स्त्री, यह दो पदार्थ रूप निर्माण किये। उनसे विराट् पुरुषकी उत्पति हुई। विराट्से मनु हुए और मनुसे मानव सृष्टिका विस्तार हुआ।

सृष्टिका विस्तारकर मनुष्योंको धर्मा-शास्त्रकी शिक्षा देनेके लिये प्रत्येक करूपमें चौद्द मनु होते हैं। दो मनुओंके बीचका अन्तर काल "मन्वन्तर" कहा जाता है। इस कर्पमें स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुस: यह छ: मनु होचुके हैं। प्रत्येक मनु चक्रवर्ती नरेश थे। इस बातसे पता चलता है, कि छे बार यह सृष्टि उत्पन्न होकर नाश हो चुकी है।

धर्तमान मनु, जिनका हम वर्णन कर रहे हैं—सातवें मनु
हैं। उनका नाम था—वैवस्तत-सूर्य। छोग इन्हें द्वितीय रैवत
और सत्यव्रतके नामसे भी पुकारते हैं। उनकी स्त्रोका नाम था
श्रद्धा। मनु सृष्टिका प्रस्त्य अपनी आंखोंसे देखना चाहते थे।
वह इसके छिये बड़े लालायित थे। अपनी इच्छा पूर्ण करनैके लिये, वह राजपाट छोड़कर तपस्या करने छगे। एक दिन
उन्हें भगवानने दर्शन दे कर वतलाया, कि आजके सातवें दिवस
प्रस्य होगा। उस दिन सारा जगत नाश हो जायगा। तुम
मेरे अनुश्रहसे वह दूश्य अपनी आंखोंसे देख सकोगे। उस
समय में पुन: तुम्हें दर्शन दूँगा और तुम जो वार्ते पूछोगे,

यह यतलाऊँगा। इन सात दिनोंमें तुम ऐसे आवश्यक पदार्थ एकत्र कर अपने पास रख लेना, जो तुम्हे सृष्टि-रचनाके लिये भविष्यमें काम आयें।

भगवान् इतना कह अन्तर्द्धान होगये। मनुने एक नौका तज्यार करायी। सब पदार्थों के बीज एकत्र कर उसमें रख लिये। अन्तमें सप्त ऋषि और स्त्री पुत्रादिक आत्मीयजनों सहित वह भो उसीमें वैठ गये। सातवें दिन भीषण जल-प्रलय हुआ। समस्त संसार जल-तरङ्गोंमें लोन होगया और एक भी मनुष्य जीता न वचा। भगवानने मत्स्यका रूप धारण कर मनुकी यह ळीळा दिखायी और उद्घित तथा प्राणीमात्रके पीजही उस महाप्रलयमें लोन होनेसे वच सके। ईश्वरेच्छासे जब शान्ति स्यापित हुई, तब वह नौका सुमेरु पर्वतके शिखरपर अटक गयी। अनन्त जल-राशिके वीचमें वही भूमि भाग सर्व प्रथम दृष्टिगोचर हुआ। मनुने वहींसे सृष्टि रचना आरम्भकी। उनकी सन्तित आज संसार भरमें फैली हुई हैं। मनुके कारणसे वह मानव किंवा मनुष्यके नामसे पुकारी जाती है। आजकल सुमेर पर्वतका नाम वदल गया है अतः यह ठीक पता नहीं चलता, कि वह कहां पर है। सृष्टिका आदि उत्पत्ति स्थान इस समय कोई तिन्वत कोई हिन्दुकुश और कोई काकेशस पर्वतके पास वतलाते हैं।

ज्यों ज्यों मनुकी सन्तानें चढ़ने लगीं, त्यों व्या आस-पासके प्रदेशोंपर अधिकार जमाती गयी। जलराशि दिन प्रति

29)[(¿L

दिन घट रही थी और उसमेंसे भूमि निकलती आ रही थी।
मनुने सुमेरके आस पासकी भूमि नृग, शर्याति, दिए, धृए,
करुपक, निरुचन्त, पृष्ट्रम्न और नमग इन आठ पुत्रोंमें बांट
दी। वह अपने अपने प्रदेशपर शासन करने लगे। इक्ष्वाकु
उनके ज्येष्ट पुत्र थे। वह और मनु इस देशमें चले आये और
भयोध्यापुरी वसा कर शासन करने लगे। मनुके ईला नामको
एक कन्या भी थी। उसका विवाह वुधके साथ हुआ। बुध,
चन्द्रमाका पुत्र था। ईलाने कुछ दिन वाद पुरुरवा नामक
पुत्रको जन्म दिया। पुरुरवाने प्रयागमें अपना राज्य स्थापित
किया। वह चन्द्रवंशियोंका राज्य कहलाया।

इस प्रकार सृष्टिकी वृद्धि होती गयी। भारतमें सूर्य और चन्द्रवंशियोंका राज्य स्थापित हुआ। वाहर सर्वत्र सूर्य वंशि-योंकाही अधिकार था। वैवस्त्रत मनु सर्वोपरि थे और वही चक्रवर्त्ती कहे जाते थे। उनके पास कश्यप, अत्रि, विशष्ट विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज और यमद्शि-यह सात ऋषि थे। मनु उनके आदेशानुसार सृष्टिकी व्यवस्था करते थे। ज्यों ज्यों मनुष्य वढ़ते गये, त्यों त्यों उनकी शिक्षा दीक्षा और रक्षाका भार चढ़ता गया। मनुने सबकी पृथक पृथक कर्मा वता दिये। उनकी शिक्षा और उपदेश देनेका काम ऋषियोंने अपने जिममे छे छिथा।

मनु और ऋषियोंके प्रवन्धक्ते सृष्टिका कार्य सुचारु ६पसे चलने लगा। प्रजा अपने धर्म कर्मको समभ, तद्नुसार भावरण करने लगी। लोग यह जान गये, कि ज्ञान तत्व सर्व व्यापक हैं और उसके साथ सवका सम्बन्ध है। जीवातमा अपने भले या बुरे कर्मानुसार भली या बुरी दशाको प्राप्त होता है। वह कर्मानुसार अनेक योनियोंमें जन्म लेता है। दएड भीर कष्ठ भोग चुकनेके वाद निर्दोष हो जाता है और फिर कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मापर अंकुश रख परमात्मामें लीन हो जाता हैं। सकाम कर्मसे स्वर्ग और नि क्काम कर्मसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वेदाध्ययन और वेदा-र्थपर विचार करनेसे सत्य, कर्मा और सत्य-ज्ञानकी अनु-भृति होती है।

इस प्रकार समक्तकर लोग अपने कर्त्त न्यमें लीन रहते थे।
इन्द्र, वरुण और अग्निका स्तवन करते थे। यह द्वारा देवताऑको प्रसन्न रखते थे और तपश्चर्या कर परमारमाको प्राप्त
करते थे। उस युगमें कोई भी अधम्मिचरण न करता
था। सब लोग सत्य बोलते और सम्बाही आन्तरण रखते थे,
बह दीर्घायु हो, अन्त काल पर्यन्त ऐश्वर्य भोग, धम्मीर्थ साधन
और मोक्ष सम्पादन करते थे। उनमें परस्पर मनोमालिन्य और
ईषी होष न रहता था। सब ऐक्पके एकही सूत्रमें बँघे हुप
थे। फूटका तो उन्होंने नाम भी न सुना था। ब्राह्मणोंका
विशेष महत्व था। बही सबको धम्में, नीति और विद्याका
उपदेश देते थे। उन्होंके कारण आर्य्य प्रजा सर्व कला कुशल,
विद्यान और धन धान्यसे सम्पन्न थी। ब्राह्मणोंकी शिक्षासे ही

वह उन्नतिके सर्वोच्च शिखरपर आकृ होनेमें समर्थ हुई थी।
महिर्पयोंने तत्वज्ञान, धनुर्विद्या, ज्योतिष, खगोल, भूगोल,
भूतल, भूत्तर, पदार्थ-विज्ञान, रसायन ज्ञान, कृपिकर्म, वैद्यक,
विमान, अग्नरथ, संजीवनी विद्या, परकाया प्रवेश, सङ्गोत, नृत्य,
षचन-सिद्धि और शिक्षास्त्र आदि विद्याओंका अविष्कार किया
था। उनपर ग्रन्थ लिखे थे और संसार भरको शिक्षा दी थी।

महातमा मनुका शासनाधिकार संसार भरमें फैला हुआ था और चारों ओर उनकी कीर्त्ति ध्वजा उड़ रही थी। प्रजा उनसे सर्वथा सन्तुष्ट रहती थी। किसीको किसी प्रकारका कष्ट न था। सब लोग विद्या, कला, सद्गुण और सम्पत्तिसे सम्पन्न थे। उनके जानोमाल सुरक्षित रहते थे। अधीन रहनेपर भी लोग खाधीनताका सुख भोग करते थे और सम्यताकी उच्च श्रेणीपर पहुँच गये थे।

मनुके राजत्व कालमें धर्म-नीति और विद्या ज्ञानकी ओर बड़ा ध्यान दिया जाता था। यही कारण था, कि प्रजाने अपनी उन्नति आपोआप कर ली थी। आजकल भारतमें उपर्युक्त दोनों प्रकारके ज्ञानका अभाव पाया जाता है। यदि कहने सुन-ने के लिये, वह शेष हैं, तो सर्वथा दोष पूर्ण और अधूरा है। देश की उन्नति इन दोनोंपर ही निर्भर है। हमें अपनी दशा सुधार नैके लिये इनकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। धर्मानीति और विद्या ज्ञान द्वारा मनुष्य संसारमें अपने पद और कर्चध्य को समक्रमें समर्थ होता है। अपने परम पिताको पहचानता

है और परस्पर वैमनस्य त्याग मिलजुलकर रहना सीखता है।
तुर्गुण, सद्गुण और पाप-पुरायका रूप समक्ता है और विविध
पदार्थीका उपयोग करना जानता है। आजीवन सुख भोग
करता हैं और मृत्युके बाद मोक्ष प्राप्त करता है। जिसे धर्मम नीतिका ज्ञान नहीं हैं और जो अविद्यासे घिरा हुआ है, वह इन बातोंको क्या समकेगा, और क्या करेगा ?

प्रजाकी शिक्षा दीक्षा, ज्ञान और उन्नति, राजा और धर्मा चार्य्यपर निर्मर है। वह चाहें तो प्रजाको ज्ञानी, उन्नत, सुशिक्षित और सुकी बना सकते हैं। धर्माचार्य्यसे भी राजा
पर इस कार्य्यकी जिम्मेवरी अधिक है। राजा प्रजाके लिये
योग्य और सर्व गुण सम्पन्न आचार्य्यों का प्रवन्ध कर दे। तभी
प्रजा लामान्वित हो सकती है, अन्यथा नहीं। धर्म नीति और
विद्याके प्रभावसे प्रजाका हृद्य निर्मल हो जाता है और वह
शान्ति पूर्वक अपना कर्च व्य पालन करती है। जब वाणिज्य
व्यवसाय द्वारा धनोपार्ज नकर प्रजा सुख भोग करेगो, तव
राजाको भी लाम होगा। प्रजाकी उन्नतिसे राजाकी भी उन्नति
होती है। जव प्रजा सज्जानी और निर्धन होगी तो राजाको लाम
क्हाँसे होगा ?

सत्यका आदर ही राज्योत्कर्षका मूल है। मनुने इस निषम् मको ध्यानमें रख, प्रजाको तत्वज्ञान, व्यवहार नीति, औदार्घ्या त्याग,तप, घेर्घ्या,पराक्रम, उद्योग, इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी धी? बह प्रजाके कल्याणमें ही अपना कल्याण समकते थे। उन्होंने

सांसारिक तुच्छ सुखोंकी इच्छा न की थी। अर्वाचीन शास-कोंकी तरह प्रजाको दु:प्र दे, अपना भएडार भरनेमें, रातदिन पेशोआराम और पेश्वर्घ्या भोग करनेमें, वह लीन न रहते थे। उनके हृदयमें निरन्तर यही विचार जमा रहता था कि प्रजा किस तरह सुखी हो और मृत्युके वाद भी परम पद प्राप्त कर प्रसन्न रहे। अपने मन्त्रियोंसे वह इस विषयपर परामश करते और फिर निश्चयको कार्य्यकपमें परिणत करते। साम-ध्यं हीन प्रजासे वह राजस न लेते । जो देने योग्य थे, डनसे यधोचित प्रमाणमें ही लेते। क्राकों से उनको आयका छठवां भाग ग्रहण करते और उसे प्रजा-रक्षण प्रभृति आवश्यकीय कार्यों में सुचार कपसे व्यय करते। राजकाजसे जब उन्हें अवकाश मिलता, तव वह अपने मंत्री मएडल तथा विद्वानींको पक्रत्र कर प्रजा हितके लिये .नियमावली तय्यार करते और प्रजाको समभाते । प्रजा उनमे इस प्रकार प्रसन्न रहती थी कि उसने उन्हें "भगवान" की उपाधिसे विभूषित किया था। याज भी लोग उन्हें मनुभगवानके नामसे सम्बोधित कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।

पाठको ! मनुभगनान् आदि स्मृतिकार थे । उन्होंने जिस स्मृतिकी रचना को, यह मनु-स्मृति किंवा मानव-धर्म-शास्त्रके नामसे विख्यात है । उनके नियम प्रत्येक काय्येके लिये इतने अनुकूल हैं, कि अर्वाचीन विद्वान उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं । आजकल शासन न्यवस्थाके लिये शासकोंको वार वार कानू नोंकी रचनाकर, उनमें परिवर्तन और शुद्धि वृद्धि करनी पड़ती है। परन्तु मनुभगवानके नियम ऐसे सिद्ध हैं, कि अद्याप उनमें परिवत्त न करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब भी आयंप्रजा और राजा उनकी आज्ञाओंको आद्दन्ती दृष्टिसे देखते हैं। हमारे लिये यह वड़े आनन्द और गौरवकी वात है। उनकी आज्ञाओंमें उच्च कोटिकी नीति दृष्टिगोचर होती है और बड़ा विचार करनेके वाद, वह इस क्पमें रक्खी गयी हैं।

मनुस्मृतिमें शास्त्र, चतुर्वर्ण, चार आश्रम, धनी मानी और निर्धन प्रत्येक के धर्म, तथा कर्म, किया, व्यवहार, नीति, स्याय और आचारपर विचार किया गया है। अनीति और अन्याय पर द्र्ड देनेकी वात भी उसी प्रकार समकायो गयी है। राज्य व्यवहार, राजनीति, राज्यव्यवस्था, धर्म व्यवस्था युद्ध नियम, संसार स्थिति, कला, विद्या, गृहस्थाश्रमके धर्म (त्यादि मनुष्यके जन्मसे लेकर मृत्यु पर्यंतके कर्चव्यों पर आहा दी गयी है।

उन्होंने स्त्रीको लक्ष्मी-खरूपा कहा है। उसके आशोर्वादसे आनन्द, मिलता है। उसे दुःख देनेसे दुःख मिलता है और लक्ष्मीका नाश होता है। स्त्रियोंके लिये पति भिन्न अन्य पुरुषका चिन्तवन करना व्यभिचार वतलाया है। स्त्री पतिके धर्मा-इत्यकी अर्द्ध भागिनो हो स्वर्ग और मोक्षादिक प्राप्त करतीं है। विवाहिता स्त्रीको उन्होंने गुहिणी (गृह-राने) बतलाया है। व्यभिचारकी चड़ी निन्दाकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो पुरुप अपनी विवाहिता स्त्रीका त्याग करे, उसे द्एड देना बाहिये। स्त्रीको पतिकी आज्ञा शिरोधार्य्य कर उसे सुखी रखनेका उद्योग करना चाहिये। पतिको अप्रिय स्रेगे ऐसा भाचरण करना पाप है। पराक्रम क्षपी वीर्य्य और स्जाक्षी रज्ञ स्त्री पुरुपको सुरक्षित रखने चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कि स्यभिचारिणी स्रोको वीच बाजारमें कुत्तोंसे नोंचवाना चाहिये।

मनुभगवानके वचन मनन करने योग्य हैं। उन्होंने समु
नुमें लकड़ीको तेंरते देख, नौकाकी रचना की थी। प्रजाहितके
कार्य्य कर अन्तमें वह तपस्या करने चले गये। सारा राज्य
अपने पुत्रोंमें वाँट दिया और आप परम पदको प्राप्त, हुए।
उनके नियमानुसार आचरण करनेसे प्रजा पतित नहीं हो सकती
और उनके कथनानुसार दएड देनेसे अनाचारका प्रचार
नहीं हो सकता। धन्य है ऐसे महापुरुषको!



## ু নাজ-ভাজ-জভাজ-ভাজ-ভূ কুল্মান্ড সম্ভিক্তা

हुषका जन्म सत्ययुगमें हुआ था। उनके पिताका नाम-क्षा आयु और उनकी स्त्रीका नाम वीरजा था। वीरजा स्वधा नामक पितृकी मानस कन्या थी। नहुषने अनेक यहा किये थे, वर्षीतक तपस्या की थी और धुम्मेनीति युक्त आचार विचार रक्षे थे। उनके इस धम्मांचरणको देख देवता और ऋषि-गण हु प्रसन्न रहते थे।

क्ष्मिने जय बृत्रासुरका वध किया, तव उन्हें ब्रह्महत्याका दोष लगा। वह इस पापका प्रायश्चित किये बिना सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। अतः वे भयभीत हो कर कमलवनमें छिप रहे और उनके बिना सुरपुरोमें खलवली मच गयी।

राज-सिंहासन खाली पड़ा था। प्रवन्ध करनेके लिये एक अधिकारीको अत्यन्त आवश्यकता थी। इन्द्रका कहीं पता भी न था। देवता और ऋषियोंने एक सभाकर किसी महान् पुग्यात्माको उस पद पर नियुक्त करनेका निश्चय किया। पवित्र पुरुषकी खोज होने लगी और अन्तमें नहुष उस पदके योग्य समझे गये। यथा विधि उनका अभिषेक हुआ और वह सिंहासना इद्ध कराये गये। ऋषियोंने उन्हें इन्द्रका पद प्रदान किया और

दैवताओंने उनकी अधीनता स्वीकार कर उनका बड़ा सम्मान किया। नहुष बड़ी योग्यताके साथ स्वगं लोकका शासन करने लगे और अतुल ऐश्वरयंके भोक्ता वन आनन्द पूर्वक दिवस दिताने लगे।

पेश्वर्यं, धन, पद, राज्य और रूप इत्यादि प्राप्त कर प्रत्येक मनुष्यको अभिमान हो जाता है। नहुष भी अपने आपको उस प्रवल शत्रुसे न बचा सके। जिस पित्रता और सदाचारको छैकर वह इस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सके थे, उसे भूल गये। भूतपूर्व इन्द्रकी स्त्री सती और साध्वी थी। मदान्य हो नहुष उसे कुद्रुष्टिसे देखने लगे। अपने मनोविकारको वह अधिक दिन पर्यन्त न लिपा सके। एक दिन दूतको भेज उन्होंने अपनी अभिलाषा व्यक्त की और इन्द्राणोको बुला भेजा। इन्द्राणो चिन्तातुर और कुद्र हुई। उसने सारा हाल देव गुरु वृह-स्पतिसे निवेदन किया। वृहस्पतिने उसे आश्वासन देकर शान्त किया और किसी युक्तिसे काम छेनेका आदेश दिया।

दैवताओं को किसी प्रकार इन्द्रका पता मिल गया। वह उनका पातक दूर करने के लिये प्रायिश्वत कराने की योजना करने लगे। अश्वमेध यह कराना खिर हुआ। उसी कमल कानन के तटपर यजारम्म हुआ और यहकी समाप्तिके संध्य साथ इन्द्रका पातक भी दूर हो गया। उनका दोष, बुश, नदी, पवेत, पृथ्वी, और स्त्री इन पाँचके शिर पड़ा और वह स्वयं अहा हत्याके पापसे मुक्त हो गये। उधर यह उद्योग हो रहा था और इधर इन्द्राणीको प्राप्त करनेके लिये नहुष लालायित हो रहे थे। इन्द्राणीने उनसे मेंट करना स्वीकार कर लिया; परन्तु कहला मेजा कि,— "आप किसी अपूर्व वाहनपर आकृ होकर मेरे पास आइये, मैं आपसे मिलनेको तथ्यार हुँ, मगर वाहन वह हो, जिसपर आज तक कोई चढ़ा न हो।"

इन्द्राणीने सोचा था, कि न अपूर्व वाहन मिलेगा न नहुष मेरे पास आवेगा। मगर कामान्धके हृद्यमें धेर्प कहाँ। लजा और विवेक को वह पहलेही जमाञ्जल दे देता है। नहुष की वृद्धि भ्रष्ट हो गयी थी। वह अपूर्व वाहनकी खोज करने बगा। जब विनाशका समय आ जाता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनका अनेक प्रकारसे पतन होता है। नहुषने ऋषियोंको बुलाया और उनसे पालकी उठवायो। भाष उसमें आसीन हुआ। उसे यह वाहन अपूर्व प्रतीत हुआ। सचमुच, कामी मनुष्य नेत्र रहते हुए भी अन्धा हो जाता है। उसके झान चक्षु भी बेकार हो जाते हैं और असे इस कुछ भी मला बुरा नहीं सुकायी पड़ता।

प्रवियोंने पालकी उठायी और इन्द्राणीके मन्दिरकी ओर के चले। राजाकी हमारे शास्त्रकार ईश्वरका अंश बताते हैं। उसकी आझाका लोप करना ईश्वरका अपमान करना है। यही समक्तकर ऋषियोंने उसकी अनुचित आझाका विरोध न किया। उन्होंने कभी पालकी उठायी न थी अतः उसे उठाकर ठीकरी

चल न सकते थे। उनकी धीशी चालसे नहुपका धैर्या छूट गया। वह इन्द्रानीसे मिलनेको अधीर हो रहा था। उसने ' वारम्यार क्रियोंको त्वरा पूर्वक चलनेकी आहा दो। अन्तर्मे उसने पक ऋपिके मस्तकको पैरसे ठुकराकर कहा,—"सर्प की तरह जन्दी चलो।"

ऋषिगण उसका अत्याचार देख, पहलेसे ही कृद्ध हो रहे थे। अय उनसे न रहा गया। अगस्त्यने रुष्ट होकर कहा— "नहुप! अय तू अपने दुष्करमंका फल भोगनेको तथ्यार हो जा! तूहमें सर्पकी चाल चलाना चाहता है अतः तू स्वयं सर्पहो कर दुःख भोग करेगा।" यह कह उन्होंने पालकी वहीं पटक दी।

नहुप यह शाप खुन कांप उठा। उसका होश ठिकाने भा गया। वह तुरन्त ऋषिके पैरोंपर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थ ना करने लगा। अगस्त्यने उसके पूर्व कृत्योंका खयाल कर दया दिखाते हुए कहा—"राजन! मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। तुझे सर्प होनाही पड़ेगा परन्तु हमारे अनुप्रहसे तुके पूर्व जन्मकी बातें याद रहेंगी। तेरी शारीरिक शक्ति श्रीण न होगी और तू बलवानसे बलवान प्राणीको भी पकड़ रखनेमें समर्थ होगा। द्वापरके अन्तमें जब महाराज युधिष्टिर तेरे पास बार्च तब उनसे प्रश्न करना। उनका उत्तर श्रवण करनेसे तेरी मुक्ति होगी।"

इसके बाद नहुष सर्पहो पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर्त्य

लोकमें दिन विताने लगा। स्वर्गके राज-सिंहासनपर पुनः इन्द्रने अपना अधिकार जमा लिया ।

हिमालयके चामुनगिरि शिखरके पास हैत वनमें विशासन्त्र प्राप्त स्था । नहुष चहीं अजगरके क्यमें दिन व्यतीत करता रहा। पाएडव जब चनवास भोग रहे थे तब घूमते फिरते वहां जा पहुँ वे। उसने भीमको पकड़ लिया और निगल जाना चाहा। भीमने मुक्त होनेके लिये बड़ा उद्योग किया परन्तु सफल न हुए। उनको खोजते हुए युधिष्टिर भीं चहीं आपहुँ वे। नहुष उन्हें देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनसे निवे-दन किया, कि यदि आप मेरे प्रश्लोका उत्तर देना खीकार करें तो में आपके भाईको मुक्त कर दूँगा। युधिष्ठिर अजगरके मुक्त मतुष्य कीसी वाणी सुनकर, बड़े विस्मित हुए उन्होंने उत्तर देना खीकार किया। नहुषने कहा—"धार्म किसे कहते हैं ?"

गुधिएर घोले-सत्य, दम, तप, पवित्रता, सन्तोप, लज्जा क्षमा, कामदता, दया और ध्यान यह धर्मके लक्षण हैं ?

नहुप—सत्य, दम, तप और शौच किसे कहते हैं?

युधिएर-प्राणी मात्रपर दया-द्रिए रखते हुए आचार विचार शुद्ध रखनेको सत्य कहते हैं। मनपर अंकुश रखना दम, खधम्म पालन तप, और वर्ण संकरतासे रहित होना शींच है।

नहुप—सन्तोप, लाज, क्षमा और कोमलता किसे कहते हैं! युधिष्ठिर—विपयोंका त्याग सन्तोप है। बुरे कामोंके प्रति म्बुणा और संकोच उत्पन्न होना तथा उनसे दूर रहना लजा है। सुख दु:ख सहन करनेको क्षमा और सर्वत्र समान चित्त -रखनेको कोमलता कहते हैं।

नहुष--ज्ञान, शम, द्या और ध्यान किसे कहते हैं ?

युधिष्ठिर—आत्मतत्वको जानना ज्ञान है । चित्तकी प्रस-श्रताको श्रम, प्राणी मात्रको सुखदायक द्रष्टिसे देखनेको द्या भौर मनको विषयसे रहित बनानेको ध्यान कहते हैं।

ृ नहुष—दुर्जेय शत्रु, अनन्त न्याधि, तथा साधु किसे कहना ् चाहिये ?

युधिष्टर--क्रोध दुर्जेय शत्रु है। लोम अनन्त न्याधि है। आणी मात्रका हित चिन्तक साधु और निर्द्यी असाधु है।

नहुष-मोह, मान और शोक किसे कहते हैं ?

युधिष्टिर—धर्ममें मूढ़ता मोह है। अपने पर अभिमान किंवा गर्व होना मान हैं, और अज्ञानताही शोक है।

नहुष—स्थिरता, धेर्य, स्नान, और दान किसे यहना चाष्टिये ?

युधिष्टिर—स्वधर्म पालनमें दृढ़ रहनेको स्थिरता, इन्द्रियोके निम्नहको धैर्ध्य, मनकी मलीनता दूर करनेको स्नान और अभय वचन देनेको दान कहना चाहिये।

नहुष—मूर्ज, पिंडत; संसारका मूल और ताप किसे

युधिष्टिर—धर्मातमाको पिएडत, नास्तिकको मूर्व, वासना

को संसारका कारण और परहित न देख सकनेको हृद्यका ताप समभना चाहिये।

नहुष-अक्षय नरक और अक्षय स्वर्गका अधिकारी कीन होता है ?

युधिष्टर—साक्षी धनकर भूठ घोलनेवाला, श्रतिधिका सत्कार न करनेवाला, श्रत्रिय वैश्य किंवा श्रुद्ध होकर ब्राह्मण की स्त्रीसे समागम करनेवाला, वेद, देवता तथा ब्राह्मणकीं निन्दा करनेवाला, पतिसे विमुख हो व्यभिचार करनेवाली स्त्री इत्यादि अक्षय नरकके भोक्ता होते हैं और यज्ञ, होम, जप, स्नान देव पूजन तथा दानादि सुकर्म करनेवाला अक्षय स्वर्ग-सुखका अधिकारी होता है। परोपकार करनेवाला, ध्यान पूर्वक ईश्वर भजन करनेवाला, निन्दित कम्मों से दूर रहनेवाला, यौवन रूप और द्रव्य पाकर भी गव न करनेवाला भी स्वर्गका अक्षय सुख भोग करता है।

इस प्रकार अनेक प्रश्नोत्तर हुए। अन्तमें नहुषका उद्धार हुआ। वह दिव्य रूप धारणकर कहने लगा,—"हे धर्माराज! अभिमानी नृपति अपना राज्य और खर्ग सुख भी खो बंडता है। यदि वह सिंहासनारुढ़ हो धर्मानुकूल आवरण करं तो खर्गीय-सुखके भोका वन सकते हैं, परन्तु मिद्राके मदसे उम्मत्त हो जिस तरह मनुष्य पाप-कर्मासे नहीं डरता उसो तरह ऐश्वर्या मदसे अन्या हो मनुष्य सत्पुरुषको नहीं देखता। जो मदान्य हो जाता है वह अवश्य मेरी तरह दु:खी होता हैं।

मेरे हृद्यमें अन्धकार छा गया था। अभिमानके कारण मैं अन्धा हो गया था। उस समय मुझे कुछ भी न सुम्हायो पड़ता था। आज मेरी अधोगति हो गयी है। साथही मेरे ज्ञान-चक्षु भी खुल गये हैं। इस लोक और परलोकमें अपना हित चाहनैवालोंको अभिमान सर्वथा त्याग देना चाहिये। अभिमानसे जो हानि होती है, उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। ब्राह्मण तीनों लोकमें पूजनीय हैं, उसका अपमान न करना चाहिये। अग्निको उसने सर्व भक्षी बनाया, विन्ध्याचलकी वृद्धि रोक दी, समुद्र पान किया, चन्द्रमाको क्षय रोगी वनाया भौर पृथ्वीको इक्कोस वार क्षत्रिय हीन किया। ऐसे शक्तिशाली ब्राह्मणोंको छोड़कर संसारमें कीन पूजनीय कहा जासकता है? मैंने सुना है, कि ब्राह्मणोंने कृष्ण और रुक्मिणीको जुटाकर उनसे रथ चळत्राया था। ऐसे ब्राह्मणोंका कोप-भाजन हो कौन जीवित रह सकता है? वलमद्रने एक समय श्रीकृष्णुसे कहा था, कि ब्राह्मण शाप दे, कटू वचन कहे और क्रुद्ध हो, तव भी उसे नमस्कार करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करते, वह पाप करते हैं। सर्वदा ब्राह्मणोंका पूजन और सत्कार करना चा-हिये--इत्यादि।

इस प्रकार कह युधिष्ठिरको प्रणाम कर नहुप स्वर्ग चला गया। युधिष्ठिर और भीमसेन उसकी चर्चा करते हुए अपने आश्रमको लौट आये। पाठकोंको भी इस जीवनीसे शिक्षा प्रहण करनी चाहिये। अँचे पद्पर प्रतिष्ठित होकर भी अभिमान न

करना चाहिये। किसीका अपमान करना अधर्म है। सबको समानकी दृष्टिसे देखना चाहिये। नहुषने तपोबलसे इन्द्रका पद प्राप्त किया, परन्तु ऋषियोंका अपमान करनेसे उसपर खिर न रह सका। उसे पदच्युत हो, अपने कियेका फल भोग करना पड़ा। कितनाही ऊँचा पद, कितनाही सम्मान और द्रव्य मिले, तब भी नम्र रहना चाहिये। स्वप्नमें भी मदान्य होना हानिजनक है। विनय, नम्रता, और विवेकादि गुणोंको धारण करना चाहिये । सदा सदाचारी रहना चाहिये। नहुषकी तरह पर स्त्रीपर मोहित हो, सत्पुरुषोंका अपमान न करना चाहिये। पेश्वर्यं पाकर अभिमान करना, स्त्रियोंपर मोहित होना और मनो विकारके वश हो, विवेक श्रन्य वन जाना यह तो निरे मूर्जों का काम है। अज्ञानी मनुष्य ऐसा करही बैठते हैं। परन्तु जो अपनेको अच्छा बनाना चाहते हों, कुछ चुद्धि रखते हों और अपनेको शिक्षित लमभते हों, उन्हें इन द्वणोंसे सदा दूर रहना चाहिये।



## 

स समय विद्वार प्रान्तके जिसं प्रदेशको तिरहुत कहते हैं, वह प्राचीन कालमे मिथिलाके नामसे विख्यात था। इरमङ्गाके पांस जनकपुर नामक नगर था और वही उस राज्यकी राजधोनी थी। वर्त्तमान नैपालकी उत्तरीय सीमा पर्य्यान्त उस राज्यका विस्तार था और जनक-वंशी राजा उस के अधिकारी थे।

जनकपुरमें अने क जनक राजाओंने दीर्घकाल पर्य्यान्त शासन किया। उनमें वृहद्वध जनक वहे धर्माशील, दयालु, ज्ञानी; नीतिज्ञ, दानी और ईश्वर भक्त थे। उनके पुत्रका नाम महावीर था। जनक कुलके वह भूषण थे। ऋषि मुनि और विद्वानोंको आश्रय देते थे। उनके यहाँ जब तब धार्म्मिक सम्मेलन हुआ करते थे। उन सम्मेलनोंमे नाना प्रकारके तत्वोंपर वाद-विवाद होता था। जनककी योग्यता इतनी चढ़ी बढ़ी थी, कि मुमु-स्नुगण उनका उपदेश श्रवण करने आते थे। वह आत्मज्ञान अपवीण पिएडत गिने जाते थे। स्वनाम धन्य शुकदेवजी भी उन का उपदेश श्रवण करने आये थे। ब्रह्मज्ञानको लेकर जनकने नव योगेश्वरोंसे विवाद किया था और अपनी विद्वत्ताका परि-चय दिया था।

बृहद्रथ जनक पिताका नाम देवरात जनक था। इस पर से वह देवराति भी कहे जाते थे। सती सीता उन्हींकी पुत्री थीं और मर्ट्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका विवाह उन्हींके यहां हुआ था। वह इस समय जनक ही नामसे पुकारे जाते हैं अतः हम भी वैसाही करेंगे। परशुरामने जब क्षत्रियोंका विनाश किया, तब जनक कुलको बचा दिया था, क्योंकि वह पूर्ण ब्रह्मनिष्ट नीति , धर्मिष्ट और प्रजा घटसल थे।

जनक मुमुश्रु थे। वह किसी पूर्ण-ब्रह्मनिष्टकी शरण छैना चाहते थे-उसका उपदेश श्रवण करना चाहते थे। ऐसा करनेके पूर्व चह परीक्षा द्वारा यह जान छेना चाहते थे, कि कौन सबसे अधिक चिद्वान् और ज्ञानी है। उन्होंने एक युक्ति सोची और तहनुसार यज्ञारम्भ किया। अनेक ऋषियोंको उसके निमित्त निमन्त्रित कर बुला मेजा। महर्षि याज्ञ-वल्ल्य, आश्वलायन, आर्तभाग, भुज्यु ऋषि, चाक्रायण संज्ञक कहोड़ ऋषि, बाद्यणि संज्ञक उद्दालक ऋषि, विद्य्याख्य संज्ञक शाकल्य ऋषि, ब्रह्मनिष्ठा गागीं तथा अन्यान्य अनेक ऋषि मुनि तथा ज्ञानी मनुष्य जनकपुरमें एकत्र हुए। जनकने सबका यथोषित सत्कार कर उनके ठहरनेका प्रवन्ध किया।

यज्ञकी समाप्ति होने पर जनकने एक वस्त्राभूषण भूषित गाय मंगायी और उसे दान करना चाहा । उन्होंने ऋषि मुनियोंसे कहा, कि आप लोगोंमें जो श्रेष्ट ब्रह्मनिष्ट हो वह इस दानको ब्रहण करे। सभी ऋषि ब्रह्मनिष्ट थे। वह अपने

ದ್ರಿ(ಬ

अपने मनमें सोचने लगे, कि इस गायको लेना अपने आपको सबेश्रेष्ट सिद्ध करना है। उसका अर्थ यह होगा, कि दूसरे ब्रह्मनिष्ट नहीं हैं, केवल लेने वालाही ब्रह्मनिष्ट है। इससे सबका अपमान होगा।

इसी तरहके सोच विचार और असमञ्जसमें पड़ किसीने दान ग्रहण न किया। ऋषियोंकी यह दशा देख अन्तमें याक्षवहकाने अपने प्रोक्तकारी नामक शिष्यको भेज कर गाय छेली। ऋषि मएडलमें इस घटनाने जलवली मचा दी और प्रत्येक ऋषि अपना अपना अपमान समफ्ते लगे। वह लोग याह्मवल्यका श्रेष्ठत्व स्वीकार करनेको तय्यार न थे। अन्तमे प्रत्येकने याज-चल्यसे शास्त्रार्थ करनेका निश्चय किया। याज्ञवल्यको वाध्य होकर वैसा करना पड़ा। प्रत्येकने तत्वज्ञानको छेकर भिन्न भिन्न विपयोंपर शास्त्राथं किया। याज्ञवहकाने सबको यथो-ंचित उत्तर दे, अपनी योग्यताका पूरा परिचय दिया और विजयी हुए। विदुषी गार्गीने वहे गम्भीर विषय पर वाद विवाद किया था । उस समय उस साध्वी स्त्रीकी वुद्धिमत्ता देख सवोंने दांतों तले उँगली दाव ली थी। याज्ञवल्य भी वहे चक्करमें पड़ गये थे और कठिनाईके साथ उसके प्रश्नोंका उत्तर दे सके थे । बृहदारगय उपनिषद्में उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। पाठकोंको एक वार अवश्य देखना चाहिये। हमारे देशकी स्त्रियों भी विद्वा थीं, यह देख हमें अभिमान होता है। आज न जाने, वह दिन कहाँ चले गये !

याज्ञवल्क्यने सवको पराजित किया और सर्वश्रेष्ट सिद्ध हुए। जनकने उनको अपना गुरु वनाया और उनके निकट ब्रह्मविद्या प्राप्त की। एक दिन जनकने उनसे कहा, कि आपने वारंवार वतलाया है, कि विना वैराग्यके मुक्ति नहीं होती, परन्तु वैराग्य किसे कहते हैं। यह आपने नहीं यतलाया। याज्ञवल्क्य यह सुन कर विचारमें पड़ गये और दूसरे दिन वैराग्यका प्रत्यक्ष सहप दिखा कर उनकी शङ्का निचारण की।

ब्रह्मज्ञानके विषयपर जनक और याज्ञवहक्य तथा श्वेतकेतु आदि ऋषियोंमें जो वार्तालाप हुआ था, वह श्रातपथ ब्राह्मणमें अङ्कित है। उसको देखनेसे पता चलता है, कि जनकने एक दिन पूछा था, कि यज्ञ करनेसे क्या लाभ होता है १ श्वेत-केतुने उनके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए वतलाया था, कि यज्ञ करनेसे यश और सुख प्राप्त होता है तथा सायुज्य मुक्ति मिलती है। फलतः यज्ञ करने वाला देवताओंके साथ रहनेका सीभाग्य प्राप्त करता है।

संसारमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकारके पदार्घ परमात्माने उत्पन्न किये हैं। उनका जो जैसा उपयोग करता है, वैसा फल पाता है। अच्छी वस्तु सबके लिये अच्छी नहीं होती और बुरी सबके लिये बुरी नहीं होती। विष भी रोगीके लिये अमृतका काम देता है, जब की उसका आवश्यक समयपर उचित रोतिसे उपयोग किया जाता है। विवेक बुद्धिसे काम लेने पर अच्छा फल मिलता है, परन्तु अविवेकी और बुद्धिहीनके

लिये अमृत भी विप वन जाता है। सार और असारपर बुडि-मान ही पूरा विचार करता है। जो सारासारका विचार नहीं करता, वहीं मूर्ख है।

सारासारका त्रिचार करनेवाला मनुष्य किसी वस्तुको देखता है, तो उस पर विचार करता है। वह चाहे बुरीसे बुरी क्यों न हो, परन्तू वह उसके सार असार गुण और हुर्गुण का पृथक्करण करता है। अन्तमें असार त्याग देता है और सार प्रहण कर लेता है। परमात्माकी सृष्टिमें मनुष्य भी एक अद्भुत पदार्थ है । जो वुद्धिमान हैं, वह उसमेंसे सार स्वरूप परम तत्व परमातमाको पकड़ छेते हैं और वाको देहादिक असार भागको उससे भिन्न और अनित्य समक्ति हैं। सार वस्तु पर वह विशेष प्रीति रखते हैं और असारपर कम। असार भागको चह सारके समान उपयुक्त नहीं समक्ते। उसपर बह मोह नहीं रखते—न उसे प्रिय ही समऋते हैं, न अप्रिय ही। जय बुद्धिमान मनुष्य जगतका सचा स्वरूप समक्ष लेता है, तब वह उसके बाह्यक्पमें अनुरक्त नहीं होता, विक उसके सार स्वद्धप परमात्मासे वह प्रेम करने लगता है। परम विवेकी जनकके हृद्यमें एक दिन एक शङ्का उत्पन्न हो गयी थी। अनेक ऋषि उसका निवारण करनेमें असमर्थं हुए। अन्तमें आठ वर्षके अप्रावन नामक एक ऋषि कुमारने उस शङ्काका समाधान किया। यह विचित्र और उप-देशप्रद वृत्तान्त जानने योग्य है । वह इस प्रकार है—

एक दिन जनक अपने प्रासादमें रत्न जटित सुवर्ण-पर्य्याङ्कपर अर्धनिद्रित दशामें पढ़े हुए थे। उन्होंने उस समय एक विलक्षण स्वप्न देखा। उन्हें मालूम हुआ, कि किसी परदेशी राजाने जनक पुरीपर आक्रमणकर उसे चारों ओरसे घेर लिया है। जनकने उसके साथ भीषण युद्ध किया, परन्तु उनकी समस्त सेना नष्ट हो गयी और वह पराजित हो, जङ्गळकी ओर भाग गये। वनबन भटकते रहे और अन्तमें किसी नगरमें जा पहुँचे। भूख वड़े जोरोंसे लग रही थी, अतः भीख मागकर एक हँडिया और थोड़े दाल चावल प्राप्त किये। खालिस खिचड़ी न खायी जायगी यह विचार कर घीवालेसे बड़ी प्रार्थना की और थोड़ासा घी भी प्राप्त कर लिया । इस प्रकार सामग्री एकत्र कर स्वप्न हीमें जनकने खिचड़ी पकायी। खिचड़ी पक गयी और जनक मनमें बिचार करने लगे, कि हाय! मैं कौन था और क्या हो गया ? सचमुच लीलामयकी लीला बड़ी विचित्र है। क्षण भरमें वह अमीरको फकीर और फकीरको अमीर वना सकता है। उसकी गति विश्वसे न्यारी है इत्यादि प्रकारके विचार करते हुए उन्होंने खिचड़ीमें वह घी मिला दिया। उयोंही ईश्वरका नाम छे प्रथम ग्रास उडाया त्योंही दो सांढ़ छडते हुए वहां मा पहुँचे। उनकी भापेटमें हँ हिया फूटकर न जाने कहाँ चली गयी और सारी खिचड़ी मिट्टीमें मिल गयी। "हाय रे दुर्भाग्य । धन्य मेरी प्रारव्ध ! यह कहते हुए जनक चौंककर उड बैठे। देखा तो नही मन्दिर, नहीं पर्य्याङ्क और नहीं पुष्पशय्या

वर्त्तभान है। न कहीं वह नगर है न अलमस्त सांढ़, न मिट्टी में मिली हुई खिचड़ी।

जनक जागकर चिकल हो उठे। उनकी विकलता देखकर दास दासो दौड़ पड़े और चँवर डुलाने लगे। जनकको कुछ भी रुवता न था। उनका ध्यान खप्नकी वार्तीमें अटक रहा था। अग्रापि कलेजा काँप रहा था और आँखोंके सामने वह दूरय नाच रहा था। पर उनके आश्चर्य्याका पाराचार न था। वह सोच रहे थे, कि यह मैंने क्या देखा? खप्नमें मेरी कैसी दुर्गति हुई! यह स्वप्न है या सत्य! जो कुछ मैंने देखा, वह मुझे याद है। जो दु:ख हुआ, वह प्रत्यक्ष है और अव भी मेरा हदय काँप रहा है। मैं भूलता हूँ। यह स्वप्न नहीं है। मैंने अवश्य दुःख मोग किया है। मं अवश्य निर्धन थीर भिक्ष् क बन गया था। मैंने स्वयं अपने भाग्यको कोसा था, परन्तु वर्दे . आश्चर्यको वात है कि मैं फिर भी अपनेको पूर्व रूपमें पाता हूं में वास्तवमें भिक्षुक हूं या मिथिलेश जनक ? दो मंसे में कीन े हैं ! यदि मैं मान भी लूँ कि भिक्षु क हूं तो यह दास दासी और ऐश्वर्ध्यको क्यों अपने पास देख रहा हूं। यदि यह मान छैता हैं कि राजा हूँ तो अभी में भूख़ों मर रहा था और एक एंदि योंमें बिचड़ी पका रहा था। सांढ़ोंकी लड़ाई भी तो मैंने प्रत्यक्ष देखी हैं। अब भी हृदयकी धड़कन बन्द नहीं हुई। वातको भूठ कैसे मान लूँ ? इन दोनोंमें सत्य किसं समभूँ। यह सत्य है या वह ! किसीसे यह शङ्का निवारण करानी चा-

हिये। परन्तु मैं स्वयं किसीसे यह हाल क्योंकर कहूँगा ? राजा होकर भीख मांगनेकी बात मैं स्वयं नहीं कह सकता। कहने योग्य यह बात है ही नहीं। तब क्या करना चाहिये। समाधान क्योंकर हो ?

जनक इसी चिन्तामें दुर्वल हो रहे थे। उनका मन किसी काममें न लगता था। सांसारिक सुखोंकी ओरसे वह विरक्त हो गये थे। "यह सच है या वह" इसी विचारमें मग्न रहते थे। अन्तमें वह वहे वहे ऋषि और मुनियोंको निमन्त्रित कर बुला-ने लगे । हरएकसे वह यही प्रश्न करते, कि यह सच है या वह ? कायदेका प्रश्न हो तो कोई उत्तर देनेवाला मिले। इस विल-क्षण प्रश्नका कोई क्या उत्तर दे ? प्रश्न सुनकर ऋपि मुनि अवाक् रह जाते थे। कोई कोई तो सोचने लगते थे, कि जनकको उन्माद हो गया है। परन्तु उन्हें तो यही धुन लगी थी, कि यह सच है या वह ? वे वहे बहे बानियोंको बुलाकर उन्हें सिंहा-सनपर वैठाते और उनकी पूजा करते। अन्तमें पूछते, कि यह सच हे या वह ? जव उन्हें उत्तर न मिलता, तव वह दु: खित हो करुगापूर्ण शब्दोंमें कहते,—िक महाराज! अधिक ख्या कहुँ, मुक्ते इसी चिन्ताके कारण अन्न भी नहीं भाता। मेरी दशा शोचनीय होती जा रही है और मुक्ते कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

जनक इतना कह करही न रह जाते थे। वह प्रत्येक ऋषि मुनिको अपनेही पास रोक छेते थे। कहते—"मुक्ते ऐसी दगामें छोड़, आप कैसे जा सकते हैं? आप हम सर्वोंको धर्मों-

\_\_\_\_((&\_\_\_

पदेश देते हैं। सदाचार सिखाते हैं अतः हमारे पिता तुल्य है। शास्त्रमें आचाय्यंको भी पिता बतलाया है। मुक्ते और मेरी प्रजाको आप अपनी सन्तितिके समान समिक्ये। जो कुछ आवश्यकता हो, वह अपनाही समक्त कर लीजिये। नित्यकर्मा, अग्निहोत्र और देवार्चनादिके लिये यथेच्छ सामग्री आपको यहीं मिल जायगी और मैं सदा आपकी सेवामें उपस्थित रहुँगा। जब तक मेरे प्रश्नका उत्तर न मिल जाय, तब तक आप यहीं रिहये और मेरा आतिथ्य ग्रहण करिये। यदि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा और किससे अपना दुःख कहूंगा। इस समय आपही मेरे आधार हैं"

जनककी यह प्रार्थना सुन प्रत्येकको दया आ जाती और वह वहीं रह जाता। जनक सब प्रकारसे सेवा करते और पानी मांगने पर दूध मंगा देते। एक एक दिन करते वर्ष वीत गये परन्तु उनके प्रश्नका कोई उत्तर न दे सका। जो लोग वहां ठहरे हुए थे, वह भी अधीर हो उठे।

एक दिन जनक पालकीमें बैठ कहीं जा रहे थे। कितनेही कर्मिचारी और सेवक उनके साथ थे। सबके आगे एक विलिस्सण स्वभावका मन्त्री चल रहा था और उसके पीले जनक तथा अन्याय लोग थे। सबारी एक सङ्कीर्ण पथसे जा रही थी। उस.पथके बीचो बीचमें एक ब्राह्मणकुमार बैठा हुआ देखा गया। सबारी बहीं हक गयी और अध्वाह्म यह मन्त्री

उसे उठाने दौड़ा। उस ब्राह्मण कुमारके अङ्ग बड़ेही विचित्र और टेढ़े मेढ़े थे। उसे देंखनेसेही प्रतीत हो जाता था, कि इसे चलनेमें बड़ा कष्ट होता होगा। मन्त्री घोड़ेको दौड़ाता हुआ उसके पास जा पहुँचा और कहने लगा—"यह रास्तेमें कौन पड़ा है? महाराजकी सवारी आ रही है। उठ, एक किनारेहो जा, रास्ता छोड कर बैठ!"

मन्त्रीकी यह बात सुन उस कुमारने क्रुद्ध होकर कहा— "हे अन्ध! हे सनेत्रान्ध! क्या तुझे अपनी आँखोंसे दिखायी नहीं देता जो तू पूछता है कि कौन पड़ा है ? तुझे यह भी नहीं मालूम कि किसे हटना चाहिये । तू तो मूखंही है, परन्तु तू जिसके जानेके लिये मुक्ते हटा रहा है चह जनक भी मुक्ते मूखंही मालूम होता है । मैं यहांसे नहीं हटूँगा, तुझे जो करना हो वह कर! मैं तेरी आहा नहीं मान सकता । जन-कसे जाकर कह है, कि रास्ता चन्द है, वह किसी दूसरे रास्तेसे चला जाय।"

यालकके यह निर्भोक बचन सुनकर वह मन्त्री दग रह गया। वह उसके उत्तरमें एक भी शब्द न बोल सका। चुपचाप जनकके पास गया और उनसे सारा हाल निवेदन किया। जनक बुद्धिमान थे। वह मामलेको कुछ कुछ समक्ष गये। उन्होंने मन्त्रीसे कहा, कि उस कुमारको कहना यथार्थ है। उसका तेज और उपवीत देखनेसे ही ज्ञात हो जाता है, कि वह ब्राह्मण है। फिर भी तूने कहा-रास्तेमें कीन पड़ा है? तूने जो यह बात कही, वह न कहने योग्य थी। इसी लिये उसने तुभी नि:सङ्कोच सनैत्रान्य कहा। "किनारे हो जो, रास्ता छोड़ दे" यह आज्ञा भी सर्वेथा अनुचित है, क्योंकि एक तो वह ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय। हमें स्वयं किनारे होकर उसे मार्ग देना चाहिये। दूसरे वह पंगु और शक्ति हीन है। ऐसे मनुष्यको तो रास्ता देनाही चाहिये। यदि हम उसे शीव्रता पूर्वक हटाना चाहें तब भी वह विवश है और हट नहीं सकता। हमें किसी प्रकार उसे हटानेका अधिकार नहीं है। इसी लिये उसने तुभी मूर्ल कहा। साधही, सेवक अन्यायी हो ं तो उसके मालिकके विषयमें भी वैसाही अनुमान किया जा सकता है, विवक सेवकके अपराधका जिस्मेदार माछिक ही समका जाता है। उसने यही सोच कर मुझे भी मूर्ख कहा है। उसकी बातोंसे मालूम होता है, कि वह बड़ाहो. विलक्षण जीव है। उसे जाकर मेरे पास बुला ला।"

मन्त्री जनककी आज्ञा शिरोधार्य कर उस कुमारके पास गया और कहने लगा—"हे 'ब्रह्मपुत्र ! मैं आपको चन्दन करता हैं। मेरा अपराध क्षमा करिये । राजा जनक आपको चुला रहें हैं। रूपया उनके पास चलिये।"

वालकने कहा—'बड़े आश्चर्यकी बात है! कितना अभि-मान! कितना गर्व! कितना उन्माद! लाखों मनुष्योंपर शासन करने वाला नरेश जब खयं न्याय और नीतिक अनुसार आच-रण नहीं करना जानता तब वह दूसरों पर शासन कैसे कर सकता है। प्रजाको क्या इसी विरते पर न्याय नीति सिखाचेगा श जनक जानता है, कि मैं चलने फिरनेमें असमर्थ हैं।

चह इस समय न्यायासन पर नहीं चैठा है जो कहें कि उठ

कर था नहीं सकता । वह रास्तेहीमें है और मैंने रोक
रक्खा न होता तो इस समय वह इस स्थानसे भी आगे पहुँ च
गया होता। फिर क्या कारण है, कि वह यहां तक चला न
आया। आप वहां खड़ा है और मुक्त पंगुको खुला
रहा है। क्या यह न्याय है श इसे उसका उन्माद ही कहना
चाहिये। मैं तो नहीं आजगा, उसकी इच्छा होगी तो वह
स्वयं मेरे पास आचेगा।"

मन्त्री यह सुनकर जनकके पास छोट गया और उनसे सारा हाल कहा। जनकने विस्मित होकर कहा,—"वास्तवमें वह कोई विचित्र जीव है। चलो, मैं स्वयं उसके पास चलता हूँ।"

इतना कह जनक पालकीसे उतर पड़े और उस वालक के पास पहुँचे। वालकका रूप ऐसा था कि उसे देख रोता हुआ मनुष्य भी पकवार हंस पढ़े। जनकने शापके भयसे हंसी रोक रक्षी और प्रणाम करते हुए कहा—"ब्रह्मदेव! आपने वड़ी हुपा की जो यहाँ आकर जनकपुरीको पावन किया। आपको देखकर मुक्ते वड़ा हर्ष हुआ। मुक्ते विश्वास है, कि आप मेरे गृहको भी इसी प्रकार पवित्र करंगे। आप किसके पुत्र हैं, और आपका खान कहाँ हैं? आपका नाम क्या है और किस कार्यके लिये यहांतक आनेका कर उठाया है?"

वालकते यह सुनकर कहा, "है रातन! में कहोड़ अधिका युत्र हूँ। मेरा आश्रम सरस्वतीके तरपर है। विनाजी कहुन दिनोंसे आश्रममें नहीं हैं जत: आजकल में अपनी माताके पास अपने मामाके यहां रहता हूँ। मेरा नाम अष्टाचक है। मेरे आठो अङ्ग टेढ़े हैं, इसीलिये मेरा यह नाम रक्षणा गया है। मैंने सुना है, कि जनक नामक राजिय पक प्रथ्नका कोई उत्तर नहीं दे सका। सब अपने वाल वर्चोंको छोड़कर एक प्रकार से उसके वन्धनमें पड़ गये है। राजा अपने मनमें संखिता होगा कि ब्राह्मणोंमें अब वह बात नहीं रही। इसीलिये में यहां आया इ और उसे दिला देना चाहता हूँ, कि अब भी ब्राह्मण आक गरिमामें अपना जोड़ नहीं रखते। क्या जनक तेराही नाम है? तेरा वह क्या प्रश्न है जिसका तुक्ते उत्तर नहीं मिलता ?"

> जनकने कहा,—"महाराज"! में ही जनक हूँ और अद्यापि मेरो शङ्काका निवारण नहीं हुआ, परन्तु पहले आप कृपा कर मेरे मन्दिरमें चलकर मुझे कृतार्थ करें। फिर में आपसे अपना प्रश्न निवेदन कर्द्भा।"

जनकका आग्रह देख अष्टावकते उनका आहिएय ग्रहण करका स्वोकार किया। जनकते पालकी मंगायी और उसमें उन्हें तथा उनके मामाको वै ठालकर राजमिन्दर ले गये। घटां यथा विधि प्राविद्य कर भोजन कराया और एक भव्य भवनमें ठहर नेका प्रक्य कर दिया।

इसरे दिन जनकते एक महती समा की। अब ---

मुनि और सभाजन एकत्र हो गये तव उन्होंने प्रतिहार द्वारा अष्टावकको बुला भेजा। अष्टावक अपने मामा सहित आ पहुँचे। वह एक लकड़ीके सहारे चलते थे। सब लोग अष्टा-वक्रको, देखनेके लिये उत्सुक हो रहे थे। ज्योंही वह सभाके द्वार पर पहुँचे त्योंही सब लोग उठ कर खड़े हो गये। परन्तु उनका विचित्र आकार-प्रकार देख उनके आश्चर्यका चारापार न रहा । अष्टावक ज्योंही पैर उठाते त्योंही उनके आठो अङ्ग झुक जाते और सारा शरीर काँप जाता। उनकी यह चाल देख सबको हंसी आ गयी। दोही चार कदम वह आगे बढ़े होंगे कि लकड़ी और पैर आपसमें उलम गये। अष्टावकने अपनेको वहुत सम्हाला परन्तु गिरही पड़े । अब जनक भी अपनी हंसीको न रोक सके और मुँहमें रूमाल लगा कर हंसने लगे। अष्टाव-क्रको उनके मामाने उठा कर खड़ा किया और सहारा दे आसन तक पहुँचा दिया। छोगोंको हंसते देख अष्टावक भी दृष्टिकोण

अष्टावकने कहा—"मैं तेरी मूख सभाको देख कर हँसा और सभा मुक्ते देख कर हँसी, परन्तु तू क्यों हँसा यह बता।"

तो हुँसे पर आप क्यों हुँसे ?"

बद्रल कर हंसने लगे। जनकको यह देख वड़ा आश्चर्यं हुआ।

वह सोचने लगे, कि अपना मान-भङ्ग देख कर श्लोभ होना चाहिये, परन्तु यह बालक हॅसता क्यों हैं ? उन्होंने हाथ जोड़ कर अष्टावक्रको वन्दन किया और पूछा—"महाराज! हम लोग हँसे

जनकने कहा-"आप कोध न करियेगा, मैं सचाही हाल

यतलाता हूं। मैंने आपकी दशा देख कर सोचा कि मेरी समामें एकसे एक विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्मनिए और तेजस्वी महापुरुप एकच हैं। अपने प्रतापसे वह सूर्यकी गतिको भी रोक देनेमें समर्थ हैं। जब वह मेरे प्रश्लका उत्तर न देसके, तो आप क्या दे सकेंगे ? इसी लिये मुक्ते हुँसी आ गयी।

यह सुन अप्रावकने कुद्ध होकर कहा—"तू वड़ा मूर्ज है।

मुझे आश्रय्ये होता है, कि तू इन अविचेकी लोगोंके चीचमें वैठ

कर प्रजाका कल्याण किस प्रकार करता है? जो गुण दोपका

विचार नहीं कर सकते, वह तुक्ते क्या सलाह देते होंगे?

चड़े खेदका विषय है, कि जिस राज-सभामें सर्वगुण सम्पन्न

तथा सत्यासत्यकी तुलना करनेवाले विवेकी और प्रौढ़

विचारक होने चाहिये, चहां मैं विचार-रहित केवल नर-पशु
ऑको देख रहा है।"

वालकको नि:सङ्कोच ऐसी बात कहते देखकर सारी सभा चिकत हो गयो। चारों ओर निस्तन्धता छा गयी और लोगोंने अपनी अपनी दृष्टि नीचेको कर ली। अष्टावकने पुनः कहा— "जनक! विचार कर। तृपातुर मनुष्यको गङ्गाका निर्मल जल पीना चाहिये या उसके टेढ़े-मेढ़े और कीचड़ भरे किनारे देखना चाहिये ! चारों ओर.पका घाट वँधा हो, हरे भरे वृक्ष लगे हों, फूल खिल रहे हों, परन्तु सरोवरमें जल न हो तो तृषा-तुरके वह किस काम आयेगा। क्षुधितके लिये केवल अन्न चाहिये, वह चाहे सुवर्ण पात्रमें रक्खा हो, चाहे मिट्टीके ठीक- रेमें। लोने चांदीके थाल हों, प्रन्तु उनमें मिट्टी रख दी जाय तो क्या क्षुधातुरकी क्षुधा शान्त हो जायगी ? वह उन पात्रोंको देखकर प्रसन्न भलेही हो ले, प्रन्तु अपनी क्षुधाको दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार में कुरूप और क्वइहा हूं, मेरे हाथ पैर सभी विचित्र और वेडील हैं, प्रन्तु तुक्ते इस वातसे क्या पड़ी है। तेरे प्रक्षका उत्तर मेरे हाथ, पैर, शिर, पेट, पीठ, नाक, कान, चक्षु इत्यादि कोई न देगे। वह काम तो मेरी वाचा करेगी। देख, वह तो कानी क्वइही नहीं है ? चल अब देर न कर, बता तेरा प्रक्ष क्या है ?"

अष्टावक्तकी यह वातें सुन सभाजन तथा जनकको यड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें निश्चय हो गया, कि इस आठ वर्षके बालकमें कोई अद्भुत शक्ति भरी हैं। राजाने उठकर उन्हें प्रणाम किया और अपने अपराधके लिये क्षमा प्रार्थना की। अष्टावक शान्त हुए और बोले—''बोल, तेरा क्या प्रश्न हैं ?"

लोग जनकके प्रश्नका उत्तर सुननेके लिये आतुर हो रहे थे। जनकने पुनः प्रणाम कर कहा—"महाराज, यह सच है या वह ? केवल यहो मेरा प्रश्न है।"

अप्रावक्रने उसकी उपेक्षा करते हुए कहा—"वस, यही प्रश्न है ? क्या इतनेहीके लिये तूने अनेक ऋषियोको कप्र दिया और रोक रक्खा ? प्रश्नमें जराभी दम नहीं हैं, केवल लज्जाने तुक्ते मार डाला । यदि सङ्कोच छोड़, तूने सारा हाल साफ साफ कह दिया होता, तो कवका उत्तर मिल गया होता। यह तेराही दोष है। अव तू यदि अपने प्रश्नका उत्तर आपही समक्तना चाहता है, तो श्रवण कर।"

इतना कह कर अष्टावकने उत्तर देना आरम्म किया। सव लोग कान लगा कर सुनने लगे। जनक ज्योंके त्यों खड़े थे। अष्टावकने कहा—''जैसा यह है वैसाही वह है। दोनोंमें जराभी अन्तर नहीं है। जो दिखायी देता था, वह भी नहीं है, और जो दिखायी पड़ता है, वह भी नहीं है। न यही सब है, न वही।"

अष्टावक्रकी यह वात सुनकर जनक उनके चरणोंपर दएडकी तरह गिर पड़े और "धन्य हो धन्य हो" कहने छगे। उनका सन्देह तो इन थोड़े ही शब्दोंसे दूर हो गया, परन्तु सभा जनोंकी उत्कर्णा और भी वढ़ गयी। उनके हृदय अधिक शङ्काशील हो गये। उन्होंने ऋषि कुमारसे प्रार्थना को, —"हे ब्रह्मपुत्र! इस प्रकार गुह्मार्थ कहनेसे हमारा उपकार न हुआ। एक जनककी शङ्का दूर हो गयी और हम अनेकोंकी शङ्का वढ़ गयी। हम छोग कुछ भी नहीं समक सके। आप कुपाकर इस प्रकार समकाइये, जिससे हमारा भी सन्देह दूर हो जाय।"

अष्टावक्रने जनककी ओर देख कर कहा, —"राजन् ! इनका कहना उचित ही है। मैं स्पष्ट शब्दोंमें रहस्योद्घाटन करता है। स्वप्नकी चातें सच नहीं हुआ करतीं। जिस प्रकार वह मिथ्या है, उसी प्रकार संसार भी मिथ्या है। ज्ञानी जन संसारको भी स्वप्न ही कहते हैं। तने स्वप्नमें अपना राज्य स्त्रो

दिया, क्षु घित हुआ, भीज मांगी, जिचड़ी पकायी और अन्तर्में वह भी तेरे काम न आयी। तेरी निराशा ज्योंकी त्यों रही और तू दुखी ही बना रहा। वास्तवमें तेरे हाथ कुछ भी न लगा और तुभी जरा भी सुख न मिला। तूने जागरित होकर जो ऐश्वर्य्य देखा, दास-दासी देखे, वह भी उसी खप्नके समान थे। आज तू विचारकर और देख। खप्तावस्थाका वह दु:ख किंवा जागरित दशाका सुख, क्या एक भी तेरे पास हैं ? इस समय तुझे उस दु:खसे दु:ख या सुबसे सुख होता है ? आज तेरे पास न वह दु:ख ही है, न वह सुख ही। यदि स्वप्न और संसार सत्य हों तो उनकी वातें निरन्तर एक ही रूपमें खिर रहनी चाहिये। जिस प्रकार स्वप्नकी वार्ते शिर नहीं रहतीं, उसी प्रकार संसारकी वार्ते भी स्थिर नहीं रहतीं। दोनोंमें अन्तर केवल इतना है, कि स्वप्नावस्थाका स्वप्न छोटा होता हैं और जागरित अवस्थाका यह संसार स्वप्न वडा होता है। स्वप्नकी वार्ते, स्वप्नके द्रश्य और स्वप्नके सुख दुःख घएटे दो चार घएटे में समात हो जाते हैं और संसारका घटना चक्र बहुत दिनों तक चला करता है। एक सेर अन्न एक दिन चलता है और मन भर चालीस दिन चलेगा। दोनोंमें इतनाही अन्तर है।

पर्रमातमाने संसार भी स्वप्नहीके समान बनाया है। जिस प्रकार किसीकी प्रतिमा देखनेसे उसके मूळ स्वरूपका स्मरण होता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्थाके स्वप्नसे संसार स्वप्नका ज्ञान होता है। वारम्वार में यही कहता हूँ, कि जैसा वह है वैसा दो यह हैं। दोनोंमें जग भो बन्तर नहीं हैं। हे राजन्! फेवल न्यारामारका विचार करनेसेही सत्य वस्तुकी प्राप्ति होती है। स्यप्त और संसार में कीन सच है, यह जाननेकी इच्छा हुई और तून उचोग किया तय आज तुसे मालूम हो गया, कि दोनों मिथ्या हैं। न यह सच है, न वह। वास्तवमें सारासारका विचार करनेवाला मनुष्य ही अन्तमें सुखी होता है।"

. समस्त सभा ऋषि-कुमारकी यह वात सुन आनन्दाश्चर्यमें स्रीन हो गयी और ऋषिगण आशोर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा फरने रुगे। जनकने कहा—"भगवन्! आपके समाधानसे मेरे हृदयमें एक नवीन शहुा उत्पन्न हुई है। मुझे यह वतलाइये, कि जब ससार और स्वप्न दोनों असार हैं तो उनमें सार क्या है ?"

ऋणि-पुत्रने कहा — "धन्य है। ऐसा सूक्ष्म प्रश्न करना यही सचे मुमुक्षुका लक्षण है। सार वस्तुको जानना दूर रहा, जाननेको इच्छा रखनेवाला भी विरलाही होता है। सुन, सं-सार और स्त्रप्त होनों असार हैं, दोनोंही मिध्या हैं। जो उन दोनोंका अनुभव प्राप्त करता है, स्वप्त और जागृत द्शाओंको जो जानता है, वही साक्षी स्वरूप परमात्मा केवल सार भूत है, वह सबरावरमें व्याप्त है। अतः उसे विष्णु भी कहते हैं। तु, में, ऋषिगण, मन्त्रि-मएडल, सर्व सभा और प्राणीमात्रमें वही साक्षी स्वरूप अनूप कप वसा हुआ है। वही नित्य है, सार है और वेद वर्णित पुराण पुरुपोत्तम है। उसेही प्राप्त कर-नेके लिये ज्ञानी भक्ति करते हैं और योगी ध्यान धरते हैं। वही

इस जगतका उत्पन्न, पालन, और प्रलय कर्ता है। युग युगमें अवतार ले धर्माकी स्थापना और ज्ञानियोंकी रक्षा करता है। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरके त्रिगुणात्मक रूपमें रमण करता है। वही इन्द्र और देवताके रूपमें विराजमान है और वही सर्वभृत, प्राणी मात्र जड़ चेतनमें न्याप्त हो रहा है। वह बड़ेसे वडा और छोटेसे छोटा है। वही निर्गुण और वही सगुण है। वही तिराकार और वही साकार है। वही अमूर्त्त और वही मूर्तिमान है। जहां कहें, जहां देखें, वहीं वह विद्यमान है। सर्वत्र चारों ओर केवल वही वह है। उसेही सारभूत समक ।"

अष्टावक्रका यह वक्तव्य सुनकर समस्त समा विजित विजसी स्थिर रह गयी। जनक्के अन्तःकरणमें हर्पकी हिलोरे उठने लगीं। वह विचार करने लगे, कि यह परमात्माकी ही कृपाका फल है, कि आज मुझे घर वैठे सद्गुरुकी प्राप्ति हुई। जगदीश होने अनुप्रह कर, इस ज्ञान मूर्त्तिको यहाँ भेज दिया है। मुक्ते व्यर्थ समय नष्ट न कर उनका उपदेश अवण करना चाहिये। यह सोचकर वह बोले—'हे प्रमो! आज मेरे सौमाग्यसेही आपका यहाँ आगमन हुआ है। अब आप परमात्माका स्वरूप कैसा है, यह बतलाकर मुक्ते कृतार्थ करिये। आपका ब्रह्मोपदेश सुन में अपनेको धन्य समक्षा।

अष्टावकने कहा,—"राजन् ! वह्योपदेशकी चात अब पीछे होगी। पहले तेरी शङ्काओंका समाधान हुआ, अतः मुक्ते गुरु-दक्षिणा मिलनी चाहिये।"

जनकरे यह सुन अपने कोषाध्यक्षको आज्ञा दी और वह सोनेके दो थाल अत्युत्तम रह्योंसे भरकर ले आया। जनक वह अष्टावक्रको अर्पण करने लगे परन्तु अष्टावक्रने हॅसकर कहा— "मैं यह द्रव्य लेकर क्या करूँगा? ऐसे रह्नोंके अगणित और अक्षय भएडार ज्ञानी लोग क्षणमात्रमें उत्पन्न कर सकते हैं। उनके सम्मुख ऋद्धि और सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। मैं इन थोड़ेसे रत्नोंको लेकर क्या करूँ ? मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। मैं द्रव्यके वशीभूत होकर यहाँ नहीं आया। मैं तो परोपकारके लिये आया हूँ। तूने समक्ष लिया होगा, कि अब संसारमें कोई ज्ञानी नहीं रहा। मैं तेरी इस धारणाको दूर कर-नेके लिये ही यहां आया हूँ। मैं द्रव्य और मानका भूखा नहीं हूँ। अनेक ज्ञानी महापुरुषोंको तूने रोक रक्खा था, एक प्रकार से उन्हें यन्दी बना लिया था, वह घर जानेके लिये अधीर हो रहे थे, मैं उनका उद्घार करनेके लिये ही आया हूँ। यदि तुक्त में देनेकी शक्ति है, तो मुक्ते जो चाहिये वह दे, अन्यथा मुक्ते कुछ न चाहिये।"

जनकने कहा,—"भगवन्! आप जो कहें वह देनेको मैं तय्यार हूँ। आप आज्ञा दीजिये।"

ऋषि-पुत्रने कहा-- "जनक । यदि तू सचमुच दे सकता है तो सुभरे तू अपना तन, मन और धन, अर्पण करदे।"

जनकते तुरन्त तीनों चीजें ऋषि-पुत्रको अर्पण करदी और हाथ जोड़ खड़े हो गये। अब अग्रावक क्यां कहते हैं यह सुन- नेको सब लोग उत्कि एउत हो रहे थे। जनक भी ब्रह्मो पदेश श्रवण करना चाहते थे। वह समक्षते थे, कि अष्टावक श्रीब्रही मेरे अन्तिम प्रश्नका उत्तर देंगे। सब लोग मुखकी ओर ताक रहे थे। इतनेमें एक दुखी ब्राह्मण जनकको पुकारता हुआ सभामें आ पहुचा। उसने कहा,—"हे जनक! हे मिथिलेश! में वडा ही दीन और दु:खी ब्राह्मण हूँ। मेरी रक्षा करो। मेरा दु:ख दूर करो।"

गौ ब्राह्मण प्रतिपाल राजाक जनक उसकी वातें सुनकर छट-पटा उठे। उसे क्या दु:ख है, यह जाननेके लिये वह प्रश्न करना ही चाहते थे, कि उन्हें खयाल आ गया, कि मैंने अपना तन मन े और धन गुरुदेवको अर्पण कर दिया है अब मुम्हे उसकी ओर आँखे उठाकर देखनेका भी अधिकार नहीं है। मैं उससे क्यों कर पूछ सकता हुँ ? यह सोचकर जनकते पूछना तो दूर रहा उसकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं। ब्राह्मण उच खरसे विलाप करने लगा और बोला—"हे धरमीवतार! मैं ऋणी हूँ, मुक्ते महाजनोंको बहुत रुपये देने हैं। उन छोगोंने मेरी सारी सम्पत्ति हरण करली, फिर मा मैं मुक्त नहीं हो सका। मेरे घाल-चन्ने दाने-दानेको तरस रहे हैं, उनके पास एक भी कपड़ा नहीं रहा, अब मैं क्या कर्क ? विवश हो आपकी शरणमें आया. हूं। एक तो लजा, दूसरे श्रुधा, तीसरे महाजनोंका भय, मैं इन सब कारणोंसे व्याकुल हो यहाँ काया हं। हे क्षत्रिय कुल भूषण! हे मिथिलेश! मेरा दु:ख अवश्य दूर करिये।"

ब्राह्मणका विलाप और उसकी वार्ते सुनकर जनकका धैर्या छूटा जा रहा था। यह उसका दुःख दूर करनेके लिये व्याक्कल हो रहे थे। सोचा-फुछ धन देनेसे इसका दु:ख दूर हो सकता है। थालसे एक रल उठाकर दे दूँ तो विचारेका दरि-द्र दुर हो जाय। इतनेही में ध्यान आ गया, कि मैं तो अपना धन भी अर्पण कर चुका हूं। अब यह रत्न मेरे नहीं रहे। न उस ब्राह्मणकी ओर देखा न उससे कुछ कहा।

ब्राह्मणको यह देख वड़ा आख्रय्य हुआ। वह सोचने लगा,िक दूरफे ही ढोल सुहाचने होते हैं। लोग जनककी प्रशंसा करते हैं गों ब्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं। परन्तु वह तो मेरी ओर देखता भो नहीं है। धन देना दूर रहा, इसे तो बोलना भी मुश्किल हो रहा है। ब्राह्मणको यह सोचतेही सोचते कोध था गया। वह जनकका तिरस्कार कर कहने लगा,—"बहे आश्चर्यकी बात है ! त्रेतायुगमें आज मैं कलियुगकी सी वात देख रहा हूं। समय वड़ाही विचित्र है। धिकार है, मुर्फ जो मैं ऐसे ऋपण, दास्मिक, और मिथ्या गी ब्राह्मण प्रतिपालक कहाने वालेकी 'शरणमें आया। में यहाँ न आकर किसी कुए'में गिरपड़ा होता तव भी यह दुःख दूर हो गया होता। क्याही अच्छा होता यदि मैं इस राजाका मुख न देखता। अपना दुःख तो मुक्ते अव भूल गया। परन्तु यह व्यर्थका सन्ताप जी जला रहा है। धिकार है ऐसे राजाको जिसके द्वारसे अतिथि और शरणागत निराश 'हो लौट जायें। जो लोग दूर देशान्तरोंमें रहते हैं और वास्त-

विक दशाको नहीं जानते, वह न्यथ ही इसकी प्रशंसा करते हैं। अरे जनक! धन भछेही न देता, जरा मुहसे तो वोल देता-यहे खेदको बात है।"

ब्राह्मणके यह शब्द सुन जनकको वड़ा दु:ख हुआ। उनका हृद्य फटा जा रहा था। वह सोचने लगे—हाय! आज मुक्ते व्यर्थ ही कलङ्क लग रहा है। है भी बड़े दु:खकी वात। एक दीन हीन, शरणागत, और वह भी ब्राह्मण, मेरे द्वारसे खाली हाथ निराश हो छौट जाय ! हाय, मैं क्या करूं ? इतनेमेंही जनकका ध्यान दूसरी ओर चला गया। । वह आत्मगत कहने लगे—मैं ऐसा विचारही क्यों करता हूं। मन भी तो मैंने गुरू-देवका अर्पण कर दिया है। विचार करनेका भी मुक्ते अधि-कार नही है। तन मेरा होता तो ब्राह्मणको बुछाता और दुःख सुख पूछता। धन मेरा होता तो उसे देकर सन्तुष्ट करता और मन मेरा होता तो मैं उसकी वातोंके लिये खेद करता। जब मेरा कुछ है हो नहीं, तव क्या दूं ? कैसे बुलाऊ' और खेद भी क्यों करूं! यह सोचकर जनक ज्योंके त्यों मूर्त्तिवत खड़े-रहे। उनको सभो गति विधि वन्द थीं। वह केवल जड़ और स्तन्त्र हो रहे थे। न हिलते थे, न डोलते थे।

जनककी यह दशा देख अष्टावकने पूछा,—"तू कीन है ?" जनकने कहा,—'भैं जनक हूँ।"

यह सुनकर अष्टावक हंस पड़े। कहने छगे,—' अब भी तू मूर्खही बना रहा'। बता, तू जनक किसे कहना है ? तेरे शरीरमें जनक कहां है ? हाथ, पैर, शिर, हृदय, पेट, पीठ, मुख, नाक, कान, बुद्धि और प्राण इनमें.तू किसे जनक सममता है ?'

जनका कुछ भी स्क न पड़ा। वह पहले हीकी तरह हाथ जोड़े खड़े रहे। बहुत कुछ सोच विचार किया, परन्तु कहीं जनकका पता न लगा। वह कुछ भी उत्तर न दे सके और अचल भावसे ज्योंके त्यों खड़े रहे। ऋषि-पुत्रने कहा— "राजन्! वस, यही मेरा उपदेश और तेरा सम्बदानन्द ब्रह्म स्वरूप है। अब मैं और कुछ भी कहना नहीं चाहता।"

जनकको यह सुन कर ज्ञान हो गया। वह अप्टावकके चरणों पर गिर पड़े और कहने छगे—"भगवन्! मैं अब अरायमें जाकर तप कहाँगा।"

अष्टावक्रने कहा—"क्या, बिना मेरी आज्ञाके ? अपना तन मन और धन तो तू मुझे दे चुका है। अब तेरे पास क्या है ? तेरा अब अस्तित्व कहां रहा ?"

जनक यह सुनकर पुनः स्तव्ध हो गये। ऋषि-कुमारने कहा— "राजन्! जिस तरह कोई अपना धन और गृह इत्यादि दूस-रेके जिम्मे कर देता है, उसे अमानतके रूपमें रख देता है, उसी तरह यह राज्य तेरा, तन-मन-धन मेरा है और वह मैं अमानतके रूपमें तुक्ते सौंपता हूं। प्रजा भी मेरी ही है और तूभी मेराही है। मेरे एक सेवककी तरह तून्यायनीति पूर्वक शासन कर। देह होने पर भी वह तेरी नहीं है अतः मैं तेरा नाम "विदेह" रखता हूं। अब तक संसारमें कोई विना देह वाला नही हुआ, परन्तु तू इसी नामसे पुकारा जायगा और वास्तक्षमें है भी वैसाही।"

इस प्रकार कह कर अष्टावकने जनकको अपनी ओरसे सिंहा-सनारुढ़ कराया और समस्त अधिकार प्रदान किये। जन-कने सर्च प्रथम उस ब्राह्मणको रत्नादि धन दे सन्तुष्ट किया और फिर ऋषियोंको सम्मान पूर्वक विदा किया। ऋषियोंने अष्टावककी बड़ी प्रशंसाकी और आशीर्वाद दिया। यहीं अष्टावकके पिता आ पहुँचे। उन्होंने अष्टावकको मधुविता नामक नदीमें विधि पूर्वक स्नान कराया, फलतः उनके अङ्गोंका दीष जाता रहा और वह कामदेवके समान सुन्दर हो गये। उस नदीका नाम उस दिनसे समङ्गा पडा।

अष्टावक अपने मामा और पिताके साथ अपने आश्रममें जा पहुँ चे और जनक विदेह पूर्वकी भांति न्याय पूर्वक शासन करने छगे।

संसारमें सारासारका विचार करनेवाला अवश्य सुखी होता है। जनकने उसकेही द्वारा कल्याण-साधन किया। स्वप्नको जरासी घटना पर वह विचार न करते तो अष्टावकसे मेट कैसे होती। यह अपूर्व ब्रह्म ज्ञान कहां पाते? संसार और स्वप्नमें क्या सार है यह जाननेकी इच्छा की—उसके लिये उद्योग किया तो वह सार भूत परमात्माको प्राप्त कर सके। संसारमें उनका नाम अमर हो गया और इस लोक तथा परलोकमें सुखी हुए। सारासारका विचार करना, सत्य तत्वोंकी खोज करना, यही मनुष्य मात्रका कर्सा है।

## ्रे भारमेश स्थान के ज्ञान कान एकान कान के

कीन नहीं जानता ? जिसने चौद्द वर्ष आहार और निद्रा छोड़ कर अजार ब्रह्मचर्यका पालन किया, जिसने ज्येष्ठ चन्धु श्रीरामचन्द्रकी आजा सदा शिरोधार्यकी, जिसने विपित्तालमें भी उनका साथ न छोड़ा, जिसने वन्धु पत्नीको माता समान पूजनीय समका, जिसने सूर्पणका जैसी मयानक राक्ष्मको अनुचित चाग-विलासके कारण उचित द्रांड दिया, जिसने महा पराक्रमी मेघनाद्रका प्राण हरण किया, जिसने अनेक राक्षसोंका चिनाश किया, जिसने परदाराको माता समक्त पक्ष पत्नो-व्रत पालन किया, जिसने विरन्तर नीति पर ही प्रीति रच्छी, जिसने कभी अध्ममंचरण नहीं किया, उस इक्ष्मक कुलोत्पन्न द्रारथ पुत्र सुमित्रा-नन्दन राजकुमार लक्ष्म-णका नाम किसने नहीं सुना ?

महाबोर लक्ष्मण शेपा्वतारी गिने जाते हैं। वह सुमिन त्राके उद्रसे भूमिए हुए थे और उन्हींने उनका लालन-पालन किया था। ब्रह्मपि विशाप्तने उन्हें वेद वेदाङ्ग तथा धनुविं-द्याकी शिक्षादी थी। लक्ष्मणका वर्ण गीर, स्वभाव लज्जा- शील था। कीर्ति, गुरुजन तथा वृद्धों पर वह प्रेम भान रखते थे। वह उद्धकोटिके विचारक थे और लोक-हित पर ध्यान रखते थे। सन प्रकारके वाहनोंपर आरुष्ठ होनेमें वह निपुण तथा चतुर उत्साही, विलष्ट, पराक्रमी, धर्मिष्ट, द्यावान; निर्भीक, और ज्ञानी थे। आत्माभिमान, साहस और क्रोध इत्यादि जोतीय गुणोंसे भी वह युक्त थे। शरसन्धान और सेना-सञ्चालनके कार्यमें भी वह प्रवीण थे और ब्रह्म-चर्य पालन तथा जितेन्द्रिय रहनेमें उन्होंने पराकाष्टा दिखा दी थी।

लक्ष्मण अच्छे वक्ता भी थे। प्रजाको ध्रामीपदेश तथा घैग्ये देनेके समय उनकी इस कलाका परिचय मिलता था। वृद्ध, अतिथि, निराश्रय तथा दीन-हीनकी सेवाको वह कर्त्त व्य समक्ते थे। नीति और शास्त्र ज्ञानके बड़े प्रेमी थे। रामच-न्द्रसे बहुधा वह इन विषयोंके प्रश्न पूछा करते थे।

राम यद्यपि कौश्रहयाके पुत्र थे, परन्तु लक्ष्मण उन्हें सही-दरसे अधिक समभते थे। स्वप्नमें भी उन्होंने रामकी आज्ञा उन्लंघन नहीं की। उनके हृद्यमें रामके लिये चड़ाही ऊँचा 'स्थान था। रामके प्रति चह चड़ा सम्मान और मिक्त-भाव प्रकट करते थे। यचपनसेही लक्ष्मण रामको और राम लक्ष्मणको चाहने लगे थे। दोनों जन एक दूसरेको अपना प्राण समभते थे। लक्ष्मणने कभी रामका साथ नहीं छोडा़्। राम शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण उनके अभ्वकी लगाम पकड़ कर भागे चलते। राम रधाकड़ हो नगरमें घूमने निकलते तो लक्ष्मण चंवर ले उनके पीछे खढ़े रहते। दोनों जनकी गति-विधि एक रहती थी। वे साथही खाते, साथही पीते, साथही सोते और साथहो रहते थे। विश्वामित्रने यह-रक्षाके लिये केवल रामको ले जाना चाहा था, परन्तु लक्ष्मण स्वेच्छापूर्वक उनके साथ गये थे। वनवासकी आज्ञा रामहीके लिये हुई थी, परन्तु लक्ष्मणने उनका साथ न छोड़ा। सुखमें साथ देने वाले अनेक वन्धु दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु लक्ष्मणके समान, ऐश्वर्य को युकराकर, स्वेच्छा पूर्वक वन-वन भटकने वाला, तन-मन न्यों छावर करनेवाला और भाईके लिये कष्ट उठानेवाला भ्रातु-प्रेमी नहीं देखा गया।

लक्ष्मण वचपनसेहो आत्माभिमानी और निर्भीक थे। जनकने जब राज-समामें शोक प्रदर्शित करते हुए कहा कि, अब अपनेको कोई बीर न समझे, क्योंकि धनुषको तोड़ना दूर रहा उसे फोई उठा भी नहीं सकता। कोई बुरा न माने, मैंने जान लिया कि बसुन्धरा बीर-विहीन हो गयी है। आत्मा मिमानी लक्ष्मणसे यह बातें सुनी न गयी, उनका खून उवल उठा और नेत्रोंमें अरुणता छा गयी। सभामें एकसे एक ज्ञानी ऋषिमुनि और शक्तिशाली नरेश उपस्थित थे, परन्तु सबके सब अवाक् रह गये। अन्तमें लक्ष्मणसे खुप न रहा गया। वह बील उठे:—

रघुवंशिन महं जहँ कोउ होई \* तेहि समाज अस कहै न कोई।

कही जनक जस अनुचित बानो क्ष विद्यमान रघुकुल-मणि जानी।

सुनहु भानुकुल रघुकुल भानू कहीं सभाव न कछु अभिमानू।

जो राउर अनुशासन पाऊँ क्ष कन्दुक इव ब्रह्माएड उठाऊ।

काचे घट जिमि डारों फोरी क्ष सकीं मेरु मूलक इव तोरो।

कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं श्रात योजन प्रमाण ले धाऊँ॥

लक्ष्मणके यह शब्द उनके साहस, कुलाभिमान और वीर-ताके द्योतक हैं। उन्हें सन्देह था, कि राम कही रुष्ट न हो जायँ अतः संकुचित हृद्यसे ही यह वातें कहीं थीं अन्यथा न जाने क्या कह जाते।

धनुप-भड़के वाद जब परशुराम आये और उनकी वातें सुन लोग थरथर कांप उठे, तब भी लक्ष्मणने निर्भीक हो साहस पूर्वक उनसे प्रश्लोत्तर किये। लोगोंको विश्वास हो गया था, कि इक्कोसवार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेवाले, परशुराम अभी इसी क्षण इस वालकका शिर अपने परशुसे उड़ा हेंगे, परन्तु लक्ष्मणके हृदयमें शङ्का छू भी न गयी थी।

लक्ष्मणका यह साहस, अभिमान और शौर्य्य देख जनक भी वहे प्रसन्न हुए। उन्होंने उर्मिला नामक दूसरी कन्याका विवाह उनके साथ कर दिया। दैवयोगसे जन्म, शिक्षा दीक्षा तथा अन्यान्य कार्यों की भांति लक्ष्मण और रामका विवाह भी एक ही दिन—एक ही साथ हुआ।

लक्ष्मण रामका अहित जरा भी न देख सकते थे। जब रामको वनवासकी आज्ञा हुई, तब उन्होंने कहा,—हे राम! आपः कैकेयों के कहने से राजलक्ष्मी छोड़ वन चले जायं, यह मुक्ते अच्छा नही लगता। किसका सामर्थ्य है, जो आपके अभिषेक में विझ उपिष्यत करे। मैं आपका दासानुदास हूं, सदा आपके पीछे खड़ा रहुंगा। यदि आपसे कोई चूं करेगा, तो मैं उसे मार ही डालूंगा। यदि विवेकको जलाञ्जलि है, अनुचित कार्य करे, तो वह चाहे जो हो, उसे शिक्षा हैनी ही चाहिये। राज्यको वास्तविक अधिकारी आप हैं, आपको छोड़ कर भरतको राज्य हैना सम्पूर्ण अन्याय है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, आप विश्वास रक्ले, मैं आपके साथ हूं और आपकी आज्ञा शिरो-धार्य करनेको तथ्यार हूं।"

बन्धु-प्रेमके वशीभृत हो छक्ष्मणने इस प्रकारकी अनेक वाते कहीं, परन्तु रामने उनको समका वुक्ताकर शान्त कर दिया। अन्यथा वह सब कुछ करनेको तय्यार थे, करते और रामको वन न जाने देते। छक्ष्मणके स्वभावमें कुछ उप्रता और उच्छृ- खळता थी, परन्तु रामका स्वभाव गम्भीर था। राम उनके स्वभावको जानते थे,अतः उन्होंने कर्स व्यक्ता स्मरण दिछाते हुए उन्हें शान्त किया और अपना वन जानेका निश्चय प्रकट किया। साथही यह भी वत्र छाया, कि सीता साथ ही जायगी, वह यहां रहना नहीं चाहती।

रामके निश्चयको जानकर लक्ष्मण भी वन जानेको तस्यार हुए। वह रामके वियोगकी अपेक्षा मृत्युको विशेष पसन्द करते थे। उनकी आखें डवडबा आयीं और जी छटपटाने लगा। उन्होंने दीनता पूर्वक रामसे कहा,—"मैं भी आपके साथ चळूंगा। सीताकी तरह मुक्ते भी साथ चळनेकी आज्ञा दीजिये। आपसे पृथक रहनेपर मुझे तीनों छोकका राज्य मिळता हो, देवछोक की प्राप्ति होतो हो, अमरत्व प्राप्त होता हो, तो वह भी मेरे छिये वेकार है। मैं आपकी सेवामें ही सवकुछ समकता हूं। यदि साथ न छे चळेंगे, तो आप मुक्ते छोटकर जीवित न पायेंगे।"

लक्ष्मणकी यह घातें सुन रामने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हें भी लक्ष्मणका वियोग असहा प्रतीत होता था। लक्ष्मणके बन्धु-प्रेमका यह उवलन्त उदाहरण है। उन्होंने राज-मन्दिरमे रहते हुए ऐश्वर्य भोग करनेकी अपेक्षा भाईके साथ बनवन भटकना, कन्दम्ल खाना और कष्ट उठाना ही विशेष अच्छा समका। रामको वे ईश्वरके तुख्य मानते थे और उन को आहाके पालनको अपना परम कर्च व्य समकते थे। कोधी उप्र, उच्छृ खलता, और धृष्ट होनेपर भी उन्होंने रामके डरसे कभी कोई अनुचित कर्म्म नहीं किया। जनककी राज-सभामें रामका भृकुटि-सङ्क तही देखकर खुप हो गये थे और अपने कोधको द्या लिया था।

लक्ष्मण भी जटाजूट रख, बह्कल धारणकर रामके साथ ' धन गये। पीनेके लिये जल और खानेके लिये फलोंका प्रबन्ध वही करते थे। धनुष वाण लेकर वह आगे चलते। सीता उन के पीछे रहती और राम सबके पीछे चलते। लक्ष्मण मार्गके कांटे कंकड़ हटाकर एक और कर देते और रास्ता ऊ'वा

الكالأك

नीचा होता तो राम तथा सीताको उसकी स्वना देते।

छक्ष्मण किसी स्त्रीकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते थे। कभी ,

काम पड़जाता तो नीची दृष्टिसे आवश्यकतानुसार थोड़ी वातें ,

कह देते। अधिक समयतक पर स्त्रीसे संमाषण करना वह

अनुचित समक्ते थे। रात्रिमें राम और सीता पर्णशय्यापर

सो रहते तव छक्ष्मण धनुप-वाण छे उनकी रक्षामें प्रवृत्त

रहते।

सूर्पणला रावणकी विहन थी। उसका पुत्र द्राइकारण्यमें तप कर रहा था। उसकी आराधनासे प्रसन्न हो उमापितने एक प्रचएड धनुप और एक तीक्ष्ण वाण उसे देना चाहा। उन्होंने आकाश-मार्गसे वह दोनों चोजें उसके पास मेजीं। देवताओको यह देख बड़ी चिन्ता हुई। सोचने छगे, कि राक्षस ऐसेही चलवान हैं, जब उनके पास इस प्रकारके शस्त्रास्त्र हो जायेंगे तब वह और भी उत्पात करेंगे। निदान, उन्होंने ऐसी युक्तिकी, कि वह वाण लक्ष्मणके हाथ लग गया।

एक दिन लक्ष्मण कन्द्मूलकी तलाशमें इधर उधर घूम रहे थे, इतनेमें उस राक्षससे कहीं भेट हो गयी । लक्ष्मणने उसे उसी देवद्त्त वाणसे मार खाला। सूपेणका उसकी माता क्रुद्ध हो लक्ष्मणकी खोज करने लगी, परन्तु राम लक्ष्मणको देखतेही वह उन पर मोहित होगयी। उसे पूर्वकी वार्ते भूल गयीं और वह राम लक्ष्मणसे वाग-विलास करने लगी। रामको उसकी वार्ते अच्छी न लगीं। वह उन्हें अपने साथ विवाह करनेको समका रही थी। रामने उसे लक्ष्मणके पास भेज दिया और लक्ष्मणने रामका सङ्कोत समक्तकर उसके नाक कान काट लिये।

सूर्पणखा चिल्लाती हुई खर-दूषणके पास गयी और वह सदलवल रामको दएड देनेके लिये दौड़ आये। रामने उन सबोको परास्त किया और मार डाला। सूर्पणवाने यह देख रावणके पास जाकर, उन्हें अनेक प्रकारकी वार्ते कह उन्ते-जित किया (देखो रामचरित्र )। रावणने धूर्त्तता पूर्वक सीताका हरण किया और उन्हें लड्ढा उठा लेगया। राम, पत्नी-वियो-गसे व्याकुळ हो इधर उधर भटकने और सीताकी खोज करने लगे। लक्ष्मणने उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा की और मधुर वचनों द्वारा आश्वासन तथा धैर्य्य दिया । जब वह ऋष्यमूक , पर्वतके पास पहुँचे और सुप्रीवसे भेंट हुई तव उसने कहा,िक एक दिन एक राक्षस आकाश मार्गसे दक्षिणकी ओर एक रमणीको लिये हुए भागा जा रहा था। उस रमणीने हम छोगोंको यहां चैठे हुए देखकर कुछ वस्त्र और आभूषण नोचे डाल दिये थे । वे मेरे पास अभी तक सुरक्षित हैं। आप उन्हें देख कर पहचानिये, वह सीताके हैं या किसी औरके ?

इतना कह सुत्रोवने वह वस्त्राभूषण लाकर रामके सम्मुख रख दिये। रामका चित्त व्यत्र हो रहा था। उन्होंने कुएडल और कङ्कणको हाथमें ले लक्ष्मणको दिखाते हुए कहा—"देखो लक्ष्मण! यह कुएडल और कड्कण सीताकेही मालूम होते हैं।" लक्ष्मणने कहा:---

कुएडलं नैव जानामि नैव जानामि कङ्कणै।
नूपूरे पव जानामि नित्यं पादामि वन्दनात्॥
अर्थात्, मैं कुण्डल और कङ्कणोंको नहीं जानता। मैं तो
सीताके केवल नूपुरोंका पहचानता हुँ, क्यों कि पैर छूते
समय वह रोज मेरी नजर पड़ते थे।

पाठको! लक्ष्मणके इन थोड़ेसे शब्दोंमें कितनी सुशीलता भरी है? निरन्तर एक साथ रहने पर भी वह सीताके कङ्कण तथा कुएडल नहीं पहचानते थे! न पहचाननेका कारण यह था, कि वह सीताके प्रति आंख उठा कर देखते भी न थे। कानके कुएडल और हाथके कङ्कण पर उनकी दृष्टि कभी न पड़ी थी! वह तो उनके पैर छूते थे अतः नृपुरोंकोही पहचानते थे। सोताके प्रति उनका कितना पूज्य भाव था, वह उन्हें कैसी दृष्टिसे देखते थे, कितनी मर्य्यादा रखते थे और कितने सुशील थे—यह सब इन वातोंसे स्पष्ट मालूम हो जाता है।

लक्ष्मणको इम योगेश्वर, जितेन्द्रिय, महातमा या साधु पुरुष जो कुछ कहें वह थोड़ा हैं। योवनावसामें उर्मिला समान लावण्यवती सुन्दरी और साध्वी प्रियतमाको छोड़कर यह चीटह वर्ष भाईके साध भटकते रहे। यन्धु-प्रेमक सामने उन्होंने हो-प्रेमका फुछ भी मृत्य न समभा। यह भी न सोचा, कि मेरे यन चले जाने पर उर्मिलाको क्या दशा होनी हिस्प्रमें भी उन्होंने उर्मिलाका विन्तवन न किया। राम भीर सीनाकी साण पान न की और चीदह वर्ष पर्ध्यन्त उन्होंकी सेवाकी। एक दिन कहीं भूलसे सीताका स्पर्श हो गया। लक्ष्मणने इस दोपसे मुक्त होनेके लिये वारह वर्ष पर्ध्यन्त निराहार रहनेका निश्चय किया। कितना ऊँचा त्याग! कितनी जितेन्द्रियता! कितना तप! कितनी साधुता! श्रन्य है लक्ष्मण! तुम्हारी जोड़का ममुष्य न हुआ है, न होगा।

**छक्ष्मणके तपस्वी-जीवनमें एक दिन वड़ा भयड़्दर बीता।** उस दिन उन्हें रामकी आज्ञा न माननी पड़ी। उसी दिन उन्होंने अपनी आत्माके विरुद्ध कार्य किया। उसी दिन वह धर्म सङ्कट में पड़े और उसी दिन किंकर्त्त व्य विमूढ़ हुए। उसी दिन सीता उनसे रुप्ट हुई और उसी दिनसे विपत्तिका सूत्र-पात हुआ। वास्तवमें लक्ष्मणका कोई दोष न था । ईश्वरकी इच्छाही, षैसी थी। विधिके विधानमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। होनी होकर ही रहती है और कर्मकी रेख पर कोई मेख नही मार सकता। जिस दिन रामचन्द्र माया मृगके पीछे पहे, उसी दिनकी ओर यह सङ्क्षेत है। संसारमें कभी सुवर्ण-मृग देखा या सुना नही गया, फिर भी सीताका मन मोहित हुआ और रामने उसे पकड़नेकी चेष्टा की। जब कोई अघट घटना घटित होनेको होती है तब ऐसीही विचित्र तृष्णा उत्पन्न होती है।

रामचन्द्रने लक्ष्मणको सावधान कर उस मायावी मृगका पोछा किया। मृगके वेशमें मारीच नामक कपटी दानव था। जब रामके शराघातसे वह आहत हो कर भूमिपर गिरा और प्राण- विसर्जन करने लगा, तय उसने लक्ष्मणको उद्यक्षरसे पुकारा। सीता उस शब्दको सुनकर भय-भीत हुई थोर रामके अनिएकी शङ्का करने लगीं। उन्होंने समका, कि रामपर कोई आपित आ पड़ी है और वह लक्ष्मणको सहायताथ बुला रहे हैं। निदान, उन्होंने लक्ष्मणसे जानेको कहा और विनय पूर्व क असुन रोध किया। लक्ष्मण सीताको अकेली छोड जाना न चाहते थे। ऐसा करनेके लिये रामकी आज्ञा भी न थी। वह जानते थे, कि रामचन्द्र परम प्रतापी पुरुप हैं, उनपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती तथा दैवात् आ जाय तो वह उसका प्रतिकार कर आसानीसे मुक्त हो सकते हैं।

जव वह जानेको तय्यार न हुए तय सीता उनसे रुप्ट हो गयीं। उन्होंने अपनी बातपर जोर दिया, साथही कुछ कर्ड शब्दोंका प्रयोग भी किया। अब लक्ष्मणके प्राण असमञ्जसमें पड़ गये। सीताको भी वह माता समान मानते थे। उनकी भी आज्ञा कमी उल्लङ्घन न की थी। इस समयकी आज्ञा न माननेसे मिथ्या कलङ्घ लग रहा था। एक ओर रामका डर दूसरी ओर सीताकी अधिवार पूर्ण आज्ञा और मर्मप्रहार, तथा तीसरी ओर आत्म-ग्लानि, इन सबने उन्हें किंकत्तं ज्य विमूढ़ यना दिया। अधिक सोचनेका समय न था। तुरन्त उन्हें निश्चय करना पड़ा और अभी लौट आज्ञ'गा, इस विश्वास पर उन्होंने आश्रमका त्याग किया। इसके वाद क्या हुआ सो हमारे पाठकोंको विद्त ही है।

हमारे पुराण और काव्य प्रन्थोंमें अनेक जितेन्द्रिय महा-पुरुषोंके जीवन-चरित्र अङ्कित हैं, परन्तु रुक्ष्मणके समान त्याग, बन्धु-प्रेम और जितेन्द्रियता कही नहीं पायी जाती। बारह वर्ष पर्य्यन्त वह निराहार रहे, ब्रह्मचर्य्य पालन किया और निद्रा भी न ली, परन्तु रामको इसका पता भी न लगने पाया। **रुङ्कामें जव युद्ध हुआ और मेघनादसे मुकाबिला पड़ा तव उन्होंने** उसको वर-प्राप्तिका वृत्तान्त सुना। इन्द्रजीतको इन्द्रिय-जीत 🗸 ही मार सकता है-यह जानकर वह निराश हो गये। रामचन्द्र स्वयं उसका वध करनेमें असमर्थ थे। वारह वर्ष पर्यंन्त जिसने ब्रह्मचर्य्य पालन किया हो, निद्रा न ली हो वही उसे मार सकता था। जाम्बवन्तने रामकी चिन्ता दूर करते हुए कहा कि—"आप निश्चिन्त रहें, लक्ष्मणमें वह सब बातें पायी जाती हैं, जो इन्द्रजीतको मारनेवालेके लिये होनी चाहिये। लक्ष्मण पूर्ण ब्रह्मचारी और इन्द्रियजीत हैं। वह अवश्य इन्द्रजी-तको मार सकेगे।"

जाम्बवन्तकी यह वात सुन रामचन्द्रके आश्चर्यका पारा-वार न रहा। उन्होंने लक्ष्मणको गले लग्गकर धन्यवाद दिया। साथही अपनी अनिभन्नतापर खेद भी प्रकट किया। वास्तवमें यदि लक्ष्मण इन्द्रजीत मैधनादका यथ न करते तो राम विजयी होते या नहीं यह बतलाना किन्न है। रामको लक्ष्मणका बड़ा सहारा था और इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनकी सहायतासेही लङ्काका इतनी जल्दी पतन हुआ।

जब रुध्मण मेघनादकी शक्तिसे थाहत हो मूर्च्छित हो गेये चीर उनके घचनेकी फोई खाशा न घी तव रामने खयं उनके र्पात एनजता प्रकट करने हुए करुणा-कन्दन किया था। उन्हों नै स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था, कि मैं छक्ष्मण विना अब युद्ध नहीं कर सकता, न जीवितही रह सकता हूं। उन्होंने सीहार्द रसमें मने हुए फरुण स्वरसे निम्न लिखित शब्द कहे थे:—

> देशे देशे कलत्राणि, मित्राणिच पुरे पुरे। तं देशं नैच पश्यामि, यत्र भ्राता सहोदरः॥

अर्थान्, ख्रियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र प्रत्येक खानमें मिल सकते हैं, परन्तु मैंने ऐसा कोई देश नही देखा, जहाँ सगा माई मिल सकता हो ॥ धन्य है राम लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेमको! प्रेम हो तो ऐसा ही हो। आज भी समाजमें उनके प्रेमको मुहर लगी हुई हैं। लोग दो सुशील और 'प्रेमी भाइयोंको देखकर, उन्हें राम लक्ष्मणकी जोड़ी वतलांते हैं।

रावणादिकका विनाश कर रामचन्द्रने विभीपणको सिंहा-सनास्तृह कराया और आप अयोध्या लीट आये। अयोध्यामें जव उनका अमिपेक हुआ तो वह लक्ष्मणको सुवराजका पद प्रदान करने लगे। लक्ष्मणने उसका अस्वीकार किया और पूर्ववत् कर्चव्य पालनमें दृढ़ रहे। उन्होंने ज्येष्ट वन्धुकी सेदाकोही अपना धर्म मान रक्खा था। आजीवन वह उस धर्ममा पाछन करते रहे और क्रमी विचिछित न् हुए। राज काजमें उन्होंने रामचन्द्रकी वड़ी सहायता पहुंचायी थी और

प्रजा प्रेम सम्पादन करनेमें भी सफल हुए थे। उर्मिलाके गर्भ से उन्हें दो पुत्र रत्नोंकी प्राप्ति हुई थी। एकका नाम अङ्गद और दूसरेका नाम चित्रकेतु था।

अन्तमें लक्ष्मणका हृद्य वैराग्य-शील हो गया था। राम-दन्द्रसे वह ब्रह्मज्ञानके विषयमें प्रश्न किया करते थे। रामचन्द्र ने उनका मनोभाव जानकर उन्हें तत्सम्बन्धो अनेक वातें वत-लायो थीं। लक्ष्मणने रामचन्द्रकी चरण-सेवा करते हुए दीर्घ जीवन व्यतीत किया और अन्तमें स्वेच्छा पूर्वक प्राणविस-ज्ञान कर दिये।

लक्ष्मण वास्तवमें अवतारी पुरुष थे। उनके प्रत्येक कार्यमें अलीकिकता फलक रही है। आज भी आस्तिक आर्थ्य-प्रजा उन्हें याद करती और पूजती है। राम लक्ष्मण दोनों अभिक्ष थे यह दिखलानेके लिये मन्दिरोंमें उनकी मूर्त्तियाँ साथ ही खाणित की जाती हैं। उनको अमर कोर्त्ति, अपूर्व प्रभाव और अतुल प्रतिभा अखिल संसारमें विख्यात है। आर्थ प्रजा तो यावच चन्द्रदिवाकरी उनके गुणोंका गान करेगी।



## 

पह परम पूज्य प्रवका नाम किसने नहीं सुना ? यह परम पूज्य प्रवल पराक्रमी श्रद्धितीय वीर अंज-निके पुत्र थे। अंजनिने महादेवकी आराधना कर उन्हें प्रसक्त किया था अत: वायु देवकी रूपासे इस प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। इसी लिये वह वायुपुत्र, पत्रनक्रुमार और मारुती प्रभृति नामोंसे पुकारे जाते हैं। वज्र समान अङ्ग होनेसे वजरंग और पैरमें चोट आनेसे हनुमान भी कहे जाते हैं।

आर्थ्याण हनुमानको आराध्य-देव मानकर उनकी आराधना करते हैं। कार्य्य सिद्धिके लिये उनके नाम क्यी मंत्रका प्रयोग करते हैं और उन्हें दुए-कुल-विनाशक मानते हैं। लोग सङ्क-'टके निवारणार्थ उनकी उपासना करते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हनुमानकी गणना देव को टिमे क्यों होने लगी? उत्तरमें यही कहा जा सकता है,यह सेवा भावका महत्व था। वह अखग्ड ब्रह्मचारी, तेज-पुञ्ज, बुद्धिमान और अद्भुत पराक्रमी थे।

हतुमानके विषयमें अनेक चमत्कार पूर्ण कथाये कही जाती हैं। सर्वोसे उनके अलौकिक वल, अद्भुत वुद्धि और अनुपम चातुर्यका पता चलता है। जन्म होतेही वह स्र्यंदेवको फल समक्तकर प्रास करनेके लिये आकाशकी ओर तीन सौ योजन पर्यंन्त उड़े। उनकी यह शक्ति देख इन्द्रने युद्धारम्म किया, परन्तु उन्हें खयं प्रूर्व्धित होना पड़ा। जब मूर्च्छा दूर हुई, तब उन्होंने पवनक्तमार पर वज्रप्रहार किया। वज्राधातसे उनका पैर टूट गया और वह भूमिपर गिर पड़े। अपने पुत्रको यह दशा देखकर वायुदेव दौड़ पड़े और उन्हें उठाकर हदयसे खगा लिया। इन्द्रको उन्होंने क्रुद्धहो बड़ा उलाहना दिया। इन्द्रने लिजात हो क्षमा प्रार्थना को और आशीर्वाद दे हजुमानका पेर ठीक कर दिया। उसी दिनसे वह अजर अमर और निर्भय हो ससारमें विचरण करने लगे और हजुमान नामसे प्रसिद्ध हुए।

हतुमान शूर वीर, उद्योगी, बुद्धिमान, पराक्रमी, चतुर, और विद्वान थे। वह वेशधारण और नाट्याभिनय भी कर सकते थे। गुप्त मेदोंका पता लगाना उनके वायें हाथका खेल था। साथही वह उत्साहो, राजभक्त, नीतिज्ञ, धार्मिक और शिल्प कला-कुशल भी थे।

किष्किन्छा-नरेश सुप्रीव उनके परम मित्र थे। बहुधा वह उन्होंके साथ रहते थे। सुप्रीवने उनको अपना प्रधान मन्त्री वनाया था, क्योंकि वे वलवान, वुद्धिशाली और प्रमा-णिक थे। सुप्रीवको उसके भाई वालिने निकाल दिया था। वह उससे उरता था और म्राच्यमूक पर्वत पर कालयापन करता था। जब रावण सीताको उठा ले गया, तथ उनकी खोज करते हुए राम और लक्ष्मण पग्पा सरोवरके पास पहुँचे। सुमीवने समक्ता, कि यह बालिकी ओरसे मुझे देग्ड देने आये हैं अतः भयभीत हो, हनुमानको पता लगानेके लिये उनके पास भेजा। हनुमान ब्राह्मणका वेश धारण कर उनके निकट गये और वोले कि, आप कौन हैं और यहां किस लिये विचर रहे हैं शिप कोई दिव्य, पुरुष प्रतीत होते हैं। आपके शास्त्रास्त्र बढ़ेही तीक्ष्ण हैं, शरीर पर राजविह भी वर्च मान हैं। ज्ञात होता है, कि आप कोई राज-वंशी हैं। आपका शरीर बस्ना लक्क्षारोंसे सुशोभित होने योग्य और अत्यन्त सुकुमार है। मुझे आपका यह तापस-वेश देखकर बड़ा आश्चर्य होता है।

उनकी, यह वातें सुन रामने अपना परिचय दिया और लक्ष्मणसे कहा कि, देखो लक्ष्मण! यह ब्राह्मण वडा विद्वान प्रतीत होता है। इसकी भाषामें एक भी अशुद्धि नहीं है अतः ब्रात होता है, कि इसने व्याकरण शास्त्रका भली भाँति अध्य-यन किया है।

जब हनुमानको विश्वास होगया, कि यह बालिके मित्र नहीं हैं, तब उन्होंने अपना प्रकृत परिचय दिया और बोलें, कि है राम ! इस पवंत पर सुश्रीवका निवास है । मैं उनका प्रधान मन्त्री हूं । वह बालिसे संत्रस्त हो,यहां अपने दु: खके दिवस विताया करते हैं । आपसे वह मित्रता करना चाहते हैं और इसीलिये उन्हों ने मुक्ते आपके पास भेजा है ।

रामने प्रसन्नहो उनकी प्रार्थना खीकार कर ली और सुग्री-

वसे मिलनेको प्रस्तुत हुए। हनुमान उनकी यह सरलता देखकर आनन्दित हो उठे और उन्हें अपने कन्घोंपर वैठाल सुप्रीवके पास ले गये। उसी क्षण सुप्रीव और राममें सीहाई स्थापित हो गया। रामने वालिका प्राणहरण कर सुप्रीवको किष्कि न्याका राज्य दिला दिया और सुप्रीवने चृतुर्मास न्यतीत होने पर सीताकी खोज करानेका वचन दिया।

चतुर्मास व्यतीत होतेही सुश्रीवने अङ्गदकी अधिनायकतामें हसुमानादि दश प्रवीण वानरोको दक्षिण दिशामें प्रेषित किया। द,मको हसुमान पर वड़ा विश्वास था। वह जानते थे, कि यह सीताका पता लगाये विना न लीटेंगे अतः उन्हें विह्न स्वह्मप अपनी मुद्रिका दी, अन्यथा सम्भव था, कि सीता उनपर विश्वास न करतीं।

रामके पाससे विदा होकर हनुमानादि दक्षिणकी और अप्रसर हुए। कडुक ऋषिके अरण्यमें एक राक्षससे मेट हो गयी। हनुमानने उसका वध किया। फिर वे निर्विच्च समुद्रके पास जा पहुँ वे। समुद्रको देखकर सवका धैर्य्य छूट गया। उसको पार करना सामान्य काम न था। सबके सब घवड़ाने छगे क्योंकि एक मास व्यतीत हो चुका ा, अब तक सीताका पता न मिला था। अवानक सम्पातीले मेट हो गयी। सम्पाती जटायु नामक चनचरका माई था और उसी सानमें रहता था। उसने कहा कि, सीता लद्वाने अशोक चनमें संतप्त हो रही है। यदि आप समुद्र उस्लंघन कर उस पार पहुँ ब जाय तो उनसे भेंट हो सकती है।

सम्पातीकी यह बात सुन, अङ्गद्ने सवको शक्तिका पता लगाया, परन्तु उन्हें कोई भी इस योग्य न जचा जो समुद्र पार कर सीताके पास पहुँचे और वहांसे सुरक्षित लौट आवे। अन्तमें वह और जाम्बुवान हनुमानके पास गये और उनसे कहा—िक आपही ऐसे हैं ,जो सीताकी खबर ला कर हम लोगोंको प्राण दान दे सकते हैं। आपने अनेक दुस्साध्य कार्य्य किये हैं, आपके लिये यह कर दिखाना कोई कठिन बात नहीं है।

हनुमान उनकी यह वातें सुन तत्काल काटवद्ध हुए। शौर परमात्माकी चराचर विभूतिको नमस्कार कर समुद्रकी ओर चल पढ़े। मार्गमे सुरसा नामक राक्षसीसे मेंट हुई। हनुमान-ने उसका विनाशकर समुद्र पार किया और स्कृप कप धारण कर लङ्कामें प्रवेश किया।

े छङ्काके संरक्षकोंने उन्हें रोकना चाहा परन्तु हनुमान क्यों रुकने छगे! वह उन्हें पराजित कर अन्नसर हुए और छङ्काकी अलीकिक शोभा अवलोकन करने छगे। राज-पथ, 'उपवन, कीड़ास्थान, कोषागार, अभ्व, नथ, गज, पदाति, शस्त्रास्त्रगृह, यानगृह और राजमन्दिर इत्यादि देखते हुए वह अशोक वादि-कामें पहुंचे। अशोकवादिकामें अनेक भन्य मन्दिर, जलाशय और फन्चारे, यने हुए थे। नाना प्रकारके सहस्रावधि वृक्ष, छगे हुए थे, जिनको डालियाँ कल फूलोके भारसे फूल रहीं थीं। छङ्काका यह वैभव देखकर हनुमानको वड़ा विस्मय हुआ।

वह न समक्रते थे कि एक राक्षसकी नगरी इस प्रकार सम्पन्न होगी और वहाँ सुख सम्पत्तिका इतना आधिक्य होगा।

अन्तमें उन्होंने देखा कि एक नृक्षके नीचे अनेक राक्षसियां एक पित चसना सुन्दरीको घेरे हुए बैठी हैं। उस सुन्दरीका शरीर दुर्घछ हो रहा था और वह दुःखित एवम् ध्यानस्य दशामें वैठी हुई थी। उसके मुख मग्रडलपर दिन्य तेज कलक रहा था। हनुमानने लक्षणोंको देख निश्चय कर लिया कि यहीं सीता है। सीताको देख उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। मिलनेके लिये सुयोग्य अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए वह उसी नृक्षपर वैठे रहे और अनेक प्रकारके विचार करते रहे। वह मनहीमना कहने लगे कि रामका शोक वेजा नहीं। ऐसी साध्वी, तेज पुज, गुणीय, सुन्दर और देवो स्टक्ष्पा स्त्रोके लिये दुःखित होना स्वामाविक है।

इसी प्रकारके विचारों में यह तन्मय हो रहे थे, इतने में वहां रावण आ पहुँचा। उसके साथ कई भयानक राक्षसियां भी थीं। हनुमानने अपने आपको उसी वृक्षमें छिपा छिया और उसकी वार्ते छुनने छगे। रावणने सीताको अनेक प्रकारसे सभक्ताया और वशमें करनेकी चेष्टा की, परन्तु जब कोई फल न हुआ तब वह उन्हें धमकाकर वहाँसे चला गया। त्रिजटा ना-मक एक द्यालु राक्षसी थी। उसको सीताकी द्शापर द्या आयी और वह अन्य राक्षसियोंको वहाँसे हटा छे गयी। वे सब सीताको रावणके आज्ञानुसार कष्ट दे रही थीं। जब दु:बिनी सीताने एकान्त देखा, तो अपना केशकलाप छोड़ दिया और उसी द्वारा कएठपाश लगा प्राण विसर्ज्ञ करनेका विचार करने लगी।

हनुमान यह सब बातें उसी अशोक परसे देख रहे थे। वह रावण और उन राक्षसियोको चाहते तो मार सकते थे, उनमें शक्तिका अभाव न था, परन्तु अनेक वातींका विचारकर उन्होंने वैसा न किया और उचित अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे। जव सीताने कण्ट-पाश लगानेकी नध्यारी की तब उन्होंने सोचा. कि यदि अव इन्हें सांत्वना न दूंगा तो यह प्राण-विसर्ज्ञन कर देंगी और कोई उद्देश्य सिद्ध न होगा। परन्तु सान्त्वना किस प्रकार दी जाय ? प्रकट होनेसे सीताको विश्वास न होगा--वह राक्षसी माया समभ विश्वास न करेगी और राक्षसियाँ देख होंगी तो रावणको सूचना दे दे'गी, फलत: अनेकानेक राक्षस मुक्तपर टूट पड़ेंगे । राक्षसोंका तो भय नहीं हैं; परन्तु जिस कार्यके लिये आया हूँ वह सिद्ध न होगा, यही खेद है। इसी प्रकारकी चिन्ताओंने उन्हें आ घेरा। अन्तमें उन्होंने एक युक्तिसे काम छेनेका विचार किया और तद्वुसार बड़ी ही मनोहर भाषामें राम चरित्र वर्णन कर वह शान्त हो गये और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने लगे।

सीताको अमृतमयी भाषामें रामका गुणानुवाद सुन वड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक इस खानमें उन्होंने ऐसी वार्ते न सुनी थीं। वह चिकत हो चारों ओर देखने लगीं: परन्तु कोई दिखायी न पड़ा। अन्तों वृक्षकी और दृष्टिपात कर वह बोली - 'हे परमात्मा! यह में क्या सुन रही हूं। मुक्ते बड़ा आइचर्य होता है। रामका इस प्रकार गुण-गान फरनेवाले महात्माका मुक्ते दर्शन क्यों नहीं होता? भगवन्! मेरा सन्देह दूर करो।"

सीताकी यह उत्सुकता देख ह्नुमान बृक्षसे उनर पढे और उनके पास जा बन्दन किया । सीताने उन्हें देख कर्छपाश छोड़ दिया और उनकी घातें सुनने छगीं। वार्त सुननेपर भी उन्हें विश्वास न हुआ। एक बार वह इसी प्रकार धोखा खा सुकी थीं। रावण संन्यासीका वेश धारणकर उन्हें उठा छाया था। उन्हें शङ्का हो गयी, कि यह भी राक्षसोंका कपट-जाछ है। वह कहने छगीं—भाई! भैं दु: खिनी हुं। मुफो बार-म्वार धोखा न दो। मेरा हृदय दुखानेसे तुम्हें क्या छाम होगा ?

सीताकी यह बार्त सुन हरुमान समक गये, कि अभी तक सीताको मुक्त पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोले—देवि! मैं वास्तवमें राम-दूत हूं। आप सन्देह न करें। रामने अभि झानार्थ यह मुद्रिका दी है। लो, और अपना सशय निवा—रण करो!

मुद्रिकाको देखकर सीताका सन्देह दूर होगया और वह हनुमानको वातों पर विश्वास करने लगीं। हनुमानने कहा—"हे माते-श्वरि! आपकी इच्छा और आज्ञा हो तो इसी क्षण में तुम्हें रामके पास छे चलुँ।" सीताने कहा—''नहीं! मेरे उद्धारके साथही रावणको दएड भी मिळना चाहिये। मैं एक मास प्रयंन्त प्राणधारण कर मार्ग-प्रतोक्षा कर्जगी। रामसे कह देना, कि वह स्वयं आये और रावणको मारकर मेरा उद्धार करें। यह चूड़ामणि उन्हें दे देना और मेरा प्रणाम कह देना।"

इस प्रकारकी वातें कह सीताने हनुमानको चूड़ामणि देकर जानेकी आज्ञा ही। हनुमान उनसे विदा हो कुछ दूर गये और फिर छौट आये। वह सोचने छगे, कि यहां तक आया ना रावणसे साक्षात अवश्य करछेना चाहिये। उन्होंने उसके पास तक पहुँ वनेके छिये एक युक्ति सोची और तद्वुसार अशोक वाटिकाको उजाड़ना आरम्भ किया। सुन्दर वृक्षाविष्योंको उखाड़ डाछा और भवनोंको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके इस कार्य्यमें जिन्होंने बाधा पहुंचायी, उन्हें भी मार डाछा।

हनुमानके इस उत्पातका समाचार रावणने सुना। उसने अनेक राक्षसोंको भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई। रावणको यह सुन बड़ा क्रोध आया और उसने विरूपाक्ष, यूपाक्ष दुद्धि, प्रधस और भासकर्ण इन पांच प्रवस राक्षसोंकी अधि नायकतामें एक सेना भेजी, परन्तु हनुमानने उसे भी परास्त कर दिया। यह हाल सुन, रावणका पुत्र अक्षय आया और हनुमानको पकड़नेकी चेष्टा करने लगा परन्तु हनुमानके प्रहारसे उसकी भी इहलोक लीला समाप्त होगयी। अन्तमें मेध-

नाइ आया। हनुमानने उसे पूछमें लपेट एक गर्तमें डाल दिया और ऊपरसे शिला रख दी। मेघनाइ अपनी यह दशा देख अत्यन्त लजित हुआ और ब्रह्मदेवका स्मरण करने लगा। ब्रह्म-देवने उपिषत हो उसका उद्धार किया और ब्रह्माख़ दे कहा, कि इस ब्रह्मकी सहायतासे हनुमानको पकड़नेमें तुम्हें सफलता मिलेगी।

मेघनादने हनुमान पर उसी अस्त्रका प्रयोग किया। हनुमान चाहते तो उसका भी प्रतिकार कर देते, परन्तु ब्रस्ट्रेचका चचन रखनेके लिये उन्होंने वैसा न किया और स्वेच्छापूर्चक उसके बन्दी बन गये। अनेकानेक राक्षस उन पर टूट पढ़े और उन्हें मार मारने लगे, परन्तु उनके बज्र तुल्य शरीर पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। अन्तमे वह रावणके सम्मुख उपस्थित कियं गये।

रावण एक उच्च सिंहासन पर आरूढ़ था, परन्तु हनुमान अपनी प्'छका आसन बनाकर इस प्रकार बैठे, कि वह उससे भी अपर हो गये। हनुमानको यह धृष्टता देवकर रावणको वडा कोध आया। उसने उनकी पूछमे बस्न लपेट आग लगा देने की आज्ञादी। राक्षसोंने वैसाही किया, परन्तु प्'छमें किसी प्रकार आग न लगो। रावणने वायुसे प्राथनाकी, परन्तु कोई फल न हुआ। हनुमानने कहा, यदि आप स्वय''फू'क मारदें तो आग जल उठे। रावणने विस्मित हो वैसाही किया। फू'क मारतेही उवाला प्रकट हुई और जब तक वह हटे हटे तब तक

उत्पक्षी दाढ़ी मूछमें आग लग गयी और मुंह जल गया । यह हास्योत्पादक दृश्य देखकर सबको हँसी आ गयी और रावण रुज्जित हो आसन पर वैठ गया।

जय पूछमें आग लग गयी तब हनुमानने चारीं और उछ-लना फूरना आरम्म किया। एकके बाद एक सुन्दर भवनों में प्रवेश कर उन्होंने आग लगा दी। समूचा नगर धू-धू कर जलने लगा और सर्वत्र हाहाकार मच गया। हनुमानने अनेक राक्षसों की जलती हुई पूछमें लपेट लपेट कर समुद्रमें फेंक दिया और अनेकां को मार डाला। इस प्रकार अपने अद्भुत परा-क्रमका परिचय दे वह समुद्रमें कूद पड़े और अग्नि शान्त कर दी। इस समय उनका स्वेद एक मकरीके उदरमें चला गया और उससे मकरध्वज नामक महा विल्य वानरका जन्म हुआ।

ह्नुमान सीताके पाससे विदा हो पूर्वकी भांति पुनः समुद्र पार कर गये। महेन्द्र पर्वत पर अङ्गदादि चैठे हुए उनकी मार्ग-प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमानने उनसे सारा हाल कहा। सबको उनकी सफलता पर बड़ा हर्ष हुआ और सभी उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। सानन्द सब कोई किण्किन्धा पहुचे और राम तथा सुग्रीवादिको समाचार सूचित किये। सीताकी चूड़ामणि देख राम बड़े प्रसन्न हुए और तुर-न्तही उन्होंने हनुमानको गले लगा लिया।

हनुमानमें विलक्षण प्रकारकी कार्य्य-शक्ति थी। वह शिल्प कलांभी जानते थे। अतः उन्होंने नल और नीलको सेतु रचनामें बड़ी सहायता दी और समस्त सेनाको समुद्रके पार पहुचाया। लङ्कामें वह रामके दाहिने हाथ बन गये और प्रत्येक कार्य्यमें योग देने लगे। नृत्य और नाट्याभिनय करनेमें वह 'वहे ही निपुण थे। राम लक्ष्मणादि जब उकता जाते और मनोरञ्जनकी आव-श्यकता होती तो वह तुरन्त अपनी उस कलाका परिचय दे सबको आनिन्दित कर देते थे। समरख्ळीमे वेश धारणकी 🦠 कलाने बड़ाही काम दिया। हनुमान आवश्यकतानुसार अव-धृत, खिलाड़ी, न्यापारी, वैद्य, सन्यासी, और ब्रह्मचारी इत्यादि का वेश धारण कर लङ्कामें प्रवेश करते और रावण तथा राक्षसि-योंसे मिलकर अनेक भेदोंका पता ले आते । हथेलीपर प्राण लेकर वह कठिनाइयोंका सामना करते और आवश्यक बातोंका पता लगाही लाते। रामको रावणकी व्यूह रचना, सैन्य सञ्चालन और सब प्रकारको प्रवृत्तियोंका पता वही देते थे। उनकी इस सेवासे रामको बड़ो सहायता मिली थी।

इनुमानने समर क्षेत्रमें सैन्य सञ्चालनका कार्य भी दक्षता पूर्वक सम्पन्न किया था। अनेक राक्षसोंका उन्होंने नाश किया था। उनको देखतेहो राक्षसगण थर्रा उठते थें। हनुमानने शिविर रक्षाका मार भी अपनेही शिर ले रक्खा था। रातदिन वह उसकी रक्षा करते और शत्रुओंसे सावधान रहते। उनका प्रवन्ध ऐसा उत्तम था, कि रावणके गुप्तचरोंकी भी दाल न गलती थी।

मेघनादकी शक्ति हारा जब सहमण मूर्च्छित हो गिर पड़े

और उनकी दशा शोचनीय हो गयी तव हनुमानही संजीवनी बूटी छेने गये थे। रातही रात वह द्रोणाचल उठा लाये थे। कालनेमि नामक राक्षसने इस कार्ट्यमें वाधा पहुं चानेका उद्योग किया था; परन्तु हनुमानने उसको वहीं मार डाला था। जब वह अयोध्याके पाससे आ रहे थे तब भरतने उन्हें राक्षस समस्कर बाण मार दिया था। वाण लगतेही हनुमानने रामका समरण किया। उनके दाहिने पैरमें चोट आ गयी थी। भरतने उनके निकट खेद प्रकट किया, परन्तु हनुमानको लेशमात्र भी क्षोभ -िकंवा रोष न हुआ। रामके कुटुम्बपर उनका अलोकिक भक्ति भाव था।

राम लक्ष्मणको अहिरावण और मिहरावण, नामक दो असुर एक दिन पाताल उठा ले गये। इस कार्य्य में रावणका भी हाथ था। वह उन्हें देवीके सम्मुख बलिदान करना चाहता था हनुमानको राक्षसोंको इस दुरिमसिन्धिका पता लग गया और वह तुरन्त पाताल पहुंचे। दोनों डाकुओंको मारकर वह राम लक्ष्मणको छुड़ा लाये। राम उनकी यह वीरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनपर विशेष प्रेम रखने लगे।

हनुमान निर्लोभो भी थे। जब रावणका वध कर स्ट्रुः। विभीषणको दे राम अयोध्याके निकट पहुंचे; तब रामने उन्हें भर-तका समाचार देने मेजा। रामके आगमनका शुभ समाचार सुन भगतको वड़ा आनन्द हुआ और वह उन्हें इस उपलक्ष्यमें अनेक श्राम, यह मूल्य रक्ष और मणिमाणिक आदि उपहार देने स्गे; परन्तु हतुमानने वह लेना खीकार न किया। भरतका परम आग्रह देखकर उन्होंने उन वस्तुओंको स्पर्श कर लिया और फिर लौटाल दिया। उन्होंने कहा, कि मुक्ते इन वस्तुओंपर प्रेम नहीं है, मैं तो केवल रामके चरणों पर मुग्ध हूं।

वास्तवमें रामचन्द्रपर ह्नुमानका अखएड मिक्त-भाव था। जिस समय रामका अभिषेक हुआ और उन्होंने सिंहानारोहण किया, उस समय सीताने अपना अमूल्य रत्नहार ह्नुमानको पहना दिया और प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि—-"तुम्हें कभी व्याध और कप्ट न होगा। तुम यावचन्द्रदिवाकरी संसारमें विचरण करो और सुखी रहो।"

हनुमानने सीताको प्रणाम किया और एक ओर वैठ कर उन मणियोंको दांतसे तोड़ने छगे। उनका यह कार्य्य देखकर सबको वड़ा आश्चर्य हुआ और छक्ष्मणने कहा, कि ऐसा अमूल्य हार इन्हें न देना चाहियेथा, देखो वह मणियोंको तोड़.रहे हैं, मानो कोई खानेकी चीज है!

रामचन्द्रने यह सुनकर कहा—"प्रिय लक्ष्मण ! हनुमानको निर्गुणी मत समभो। यह अकारणही वैसा नहीं कर रहे हैं। पूछने पर कारण अवश्य वतावेंगे।"

रामचन्द्रकी यह वात सुनकर रुक्ष्मणने हनुमानसे वैसा करने का कारण पूछा । हनुमानने कहा—"भाई रुक्ष्मण! मैंने इस हारको अमूल्य समक्ष कर लिया था, परन्तु देखता हूं, कि इसमें रामनाम नहीं है, अतः यह मेरे किसी कामका नहीं है।

~)[(\sqr

मणियोंको तोङ्कर मैं देख रहा हूं, शायद उनके अन्दर वह चात हो।"

यह वात सुनकर लक्ष्मणको हँसी था गयी। उन्होंने व्यङ्गकर कहा—"पवनकुमार! यदि यही बात है और रामनाम-श्रून्य चस्तु तुम्हारे लिये व्यर्थ है तो यह शरीर क्यों श्रारण किये हो ? इसमें भी तो राम नाम नहीं है ।'

लक्ष्मणके यह शब्द सुनकर सभा-जनोंके समक्षही हमुमानने अपना हृदय विदारण कर डाला। सबोंने विस्मित होकर देखा कि उनके प्रत्येक रोममें गम नाम अङ्कित हो रहा है। कोई अस्थि और कोई स्थान उससे शून्य नहीं है। यह दूश्य देखकर लक्ष्मण भी चिकत हो गये और उनकी मुक्त कर्रासे प्रशंसा करने लगे। वास्तवमें जो प्रकृत भक्त हैं, वह अपने उपास्यकों छोड़ दूसरी वस्तुओंपर प्रेम नहीं रखते। उनके निकट वह सभी चीजें व्यर्थ हैं, जिनसे उनके मनो भावकी पुष्टि न होती हो, किर वह चाहे रखही क्यों न हों। सच्चा भक्त चही है जो अपने उपास्य देवकी तुलनामें समस्त सांसारिक पदार्थों को तुल्छ समझे।

हनुमानने रामकी सेवा वृत्तिही स्वीकार की थी। जब राम लक्ष्मण और लब-कुशमें (परस्पर न पहचाननेके कारण) युद्ध हुआ, तभी यह पराजित हुए, अन्यथा सर्वत्र उनकी विजयही होती थी। उस समय लब-कुराने उन्हें बन्दी बना लिया था और वाणोंका गहर उठवाकर वेगार करायी थी। जब वह उन्हें सीताके पास छे गये तब सीताने उनको पहचानतेही छुड़ा दिया और रामके पास चले जानेको आहा दो। उस समय हतुमान और सीता दोनोंकी आँखोंसे आंसू निकल पड़े थे। वादको चाहमीकि और उनके समभाने परही रामने सोताको अपने साथ छे जाना स्वीकार किया था।

रामने अनेक चार हनुमानको ज्याह करनेके लिये समकाया परन्तु चह राजी न हुए । वह चोले—राजेन्द्र! मैंने आजन्म आपकी सेवा करनेका निश्चय किया है। गृहस्थाश्रममें फंस कर मैं कर्त ज्य पालन न कर सकूंगा। ब्रह्मचर्थ्य नए हो जानेसे यह शक्ति और यह बुद्धि न रहेगी, फिर मैं आपके कठिन कार्यों को किस प्रकार करूंगा? मैं तो एक क्षणके लिये भी आपसे दूर नहीं होना चाहता, यह फिर कैसे हो सकेगा। गृह-जालमें पड़कर अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, भांति मांतिकी चिन्ताये लगी रहती हैं और जीवन दु:खमय भी हो जाता है। मुझे यह कुछ न चाहिये मैं तो आपकी सेवामें ही जीवन ज्यतीत करना चाहता हू ।"

इस प्रकार वह गृहस्थाश्रमसे सदा दूर रहे और अखाइः व्रह्मचय्य पालन किया। राम उनकी सेवा और मक्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, फलतः उन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश दे कल्याण पथ दिखाया।

श्रीमद्मागवतादि ग्रन्थोंमें लिखा है, कि रामचन्द्रनं उन्हें कल्पा-न्त पय्येन्त पृथ्वीपर रहनेकी आज्ञा दी है और तद्जुसार वहः हिमालयके गन्ध मादन पर्वतपर निवास करते हैं और लोगोंको रामचरित्र सुनाते हैं। वह अजर अमर और व्याधि मुक्त हैं।

नाटक रामायण उन्होंकी रचना है और उन्होंके नामसे प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने भीमका अभिमान चूर्ण किया था। इस लोकमान्य ओर वीर पुरुषने लोगोंको अनेक प्रकारके सुख दिये थे। यही कारण है, कि आज भी प्रजा प्रेमोन्मत्त हो उनकी पूजा करती है और देवताकी तरह स्मरण करती है। क्या यह सामान्य प्रेमका चिन्ह है ? क्या इससे थोड़ा महत्व दिश्ति होता है ? धन्य है हनुमान ! तुम्हारी जय हो ! दीन-हीन भारतीयोंका पुन: उद्धार करो !



## ু কাণ্ড-শিক্ত ক্রিন্দ্রার ক্রিন্দ্র ক্রিন

पंडुके ज्येष्ट पुत्र थे। इनकी माताका नाम था कुली। इनका जन्म द्वापरमें हुआ था। यम-धर्मके मन्त्र-प्रभा- वसे उत्पन्न हुए अतः धर्मराजके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनका शरीर हुश, वर्ण गौर, नेत्र विशाल थे। वह शान्त, क्षमा शील, धर्म विवेकी, न्याय निपुण, सदावारी, प्रतिह्वा पालक राजनीतिह्न, धर्मिष्ट, पापभीक, द्यालु, सत्यवादी, भले और धर्यवान थे। वह वेद वेदाङ्गादि शास्त्रोंके ज्ञाता और प्राणी मात्रके मित्र थे। वहोंको वह सम्मानकी दृष्टिसे देखते और उनको आहा शिरोधार्थ करते थे। समस्त संसारमें उनका कोई शत्रु न था, अतः वे अजात शत्रुमी कहे जाते थे।

युधिष्ठिरने धनुर्विद्याका ज्ञान प्रथम रूपाचार्य्य और फिर द्रोणाचार्य के निकट प्राप्त किया था। वह वरछी चलानेमें वड़ेही निपुण थे, परन्तु अभ्यस्त न होनेके कारण भोषण युद्धमें अधीर हो जा ते थे। रथ विद्यामें उनकी विशेष ख्याति हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सांकेतिक वर्षर भाषाका भी अच्छा ज्ञान था। पांटु राजाके दो स्त्रियाँ थीं—कुन्ती और माद्री। कुन्तीसे

युघिष्ठिर, भीम और अर्जु न तथा माद्रीसे नकुछ और सहदेव यह पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुन्तीने पांचोका स्तेह पूर्वक ळाळन-पाळन किया था और पांचोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। एक दूसरेको वह प्राणसे अधिक चाहते थे। कभी उनमें मनो-मालिन्य होते नहीं देखा गया। युधिष्ठिर सर्वोमें ज्येष्ठ थे। दोष चारों भाई उनके प्रति सम्मान प्रकट करते और कायदेके साथ रहते थे। सर्वदा वह उनकी आज्ञा शिरोधार्य करनेको प्रस्तुत रहते थे, चाहे वह कठिन और दुःसाध्यही क्यों न हो। पांडुके यह पांचो पुत्र पांडव नामसे प्रसिद्ध हैं।

धृतराष्ट्र पांडुके ज्येष्ट-वन्धु थे और पांडुके न रहनेपर अन्य होते हुए भी शासन कार्यं करते थे। उनके सी पुत्र थे और वह कौरव नामसे पुकारे जाते थे। कुन्ती अपने पुत्रोंसहित उन्होके आश्रयमें रहती थीं। हित्तिनापुर उनकी राजधानी पाएडव गुणोंमें कौरवोंसे श्रेष्ट थे अतः कौरव उनसे द्वेष रखते थे। धृतराष्ट्र पाएडवोंसे प्रसन्न थे और युधिष्ठिरको युवराज भी वना दिया था। युधिष्ठिर उन्हींके आदेशानुसार राजकाज करते और कर्त्त व्य पालनमें त्रुटि न आने देते थे। उनके व्यवहारसे प्रजाको वड़ा लाभ हुआ। अतः उनका सुयश दिगन्तोंमें व्याप्त हो गया।

दुर्योधन धृतराष्ट्रका ज्येष्ट पुत्र था। उसे पाएडवोंकी कीर्त्ति सुनकर बड़ा श्लोभ हुआ। एक दिन एकान्तमें वह पितासे योला, कि हम लोगोंको आप अयोग्य क्यों समकते हैं? आप पाडुके

ज्येष्ठ-बन्धु हैं और हम आपके पुत्र हैं,अतः सिंहासनपर हमारा प्रश्रम अधिकार है। हमारे रहते हुए पाएडवोंका राज्यपर कोई अधिकार नहीं है।

धृतराष्ट्रने कहा,--पुत्र । पाड् बढ़ेही योग्य शासक थे । उनके समान और होना असम्भव है। उनके न रहनेपर विवश हो मुक्ते यह भार त्रहण करना पड़ा। मैं अन्य हुँ, अतः नामकाही राजा हूं। युधिष्ठिरमें वह सभी गुण पाये जाते हैं जो एक शासकमें होने चाहिये। प्रजा मी उससे सन्तुष्ट रहती है। इसी लिये मैंने उसे शासनाधिकार दे रक्खा है। वह तुमसे कहीं अधिक गुणी और नीतिज्ञ है। मैं उसे क्यों कर पदच्युत करूँ ?

दुर्योधनने असन्तुष्ट हो कहा, यदि यही वात है तो आप युधिष्ठिरको रिवये, मैं आत्महत्या कर प्राण त्याग कर दूँगा। अपना यह अपमान-यह मान भङ्ग-में नहीं सहन कर सकता।

धृतराष्ट्ने कहा—नहीं पुत्र ! ऐसा क्यों करोगे ? अधीर न हो ! यदि तुम शासन हो करना चाहते हो तो वैसी व्यवस्था हो जायगी । समूचा राज्य तुप दोनोमें बराबर बराबर बांट दिया जायगा, दोनों जन सन्तुष्ट हो राज करो, कभी भगडा भी न होगा।

दुर्योधनने कहा-अच्छा ऐसाही सही, परन्तु बँटवारेमें अब विलम्ब न होना चाहिये। जो करना हो वह जल्दी कर ढालिये। मैं वापके आदेशानुसारही ग्रासन कक्षग और इस्ति-नापुरमें ही रहंगा।

इस प्रकार पिता पुत्रमें मन्त्रणा हुई और पाण्डवोंको हटानेकी युक्तियां होने लगीं। धृतराष्ट्रने युधिष्टिरको बुलाकर कहा—तुम अपनी माता और भाइयो सहित वारणावत जाओ और वहीं रहो। कुछ दिन वाद जब मैं बुलाऊँ तब फिर यहां चले आना। युधिष्टिर सरल हृद्यके मनुष्य थे, अतः उनकी दुरमिसन्धि न समफ सके और माता तथा भाइयोंको साथ ले यात्रार्थ प्रस्तुत हुए। चलते समय विदुरने उन्हें वर्वर# भाषामें सङ्कोत कर सावधान किया और कहा, कि दुर्योधन्तने तुम्हें लाक्षागृहमें स्थान दे जला देनेका पृष्ट्यन्त्र रचा है। और भी एक श्लोक पढ़ उन्होंने कहा, कि मैं एक मनुष्यको नुम्हारे पास भेजूंगा। यह इसी श्लोकका उच्चारण करे तब उसे पहचान लेना और वह जैसा कहे वैसा करना।

युधिष्ठिरके लिये पुरोचन शिल्पीने पहलेहीसं एक राज न्मवन तथ्यार कर रक्खा था। उसीमें उनको स्थान दिया गया। विदुरकी वात सुन कर पाण्डव सावधान हो गये थे अतः उन्हें रात्रि भर निद्रा न आती थी। शीघ्रही विदुर-प्रेषिन एक मनुष्य आ पहुंचा और उसने एक गुप्त मार्ग तथ्यार कर दिया। इस वातकी किसीको कांनोंकान खबर भी न हुई।

युधिष्ठिर, माता और वन्धुओं सहित वहीं रहने छगे।

अधिष्टिर घोर विदुरमें जो समापण हुन्ना था वह ज्योंका त्यों महभारतमें च्यकित है। वर्बर भाषा केसी घोर किसकी थी यह च्याज उसी परसे जाना जा सकता है।

दुर्योधनने पुरोचनको उन पर देएा भाल करनेक लिये नियत कर दिया था। उसने अवसर देख उस गृदमें आग लगा देनेकी भी बाहा देरक्ली थी बीर तद्मुसार वह उसी घातमें लगा रहता था। क्षणमात्रके लिये भी वह हारसे विलग न होता था। पाण्डवोंको प्रवृत्ति पर पूरा पूरा ध्यान रत्रता था, परन्तु उसे दुष्कमम चरितार्थ करनेका अवसर न मिलता था। युधिष्ठिर हस्तिनापुरकी तरह यहां भी अन्नादि दान करते थे जिन्हें कहीं कुछ न मिलता, वह इनके यहां आते और भोजन कर क्ष्मधान्नि शान्त कर जाते। अनेक ब्राह्मणोंको भी प्रति दिन वहां भोजन मिलता था। एक दिन सायट्वालके समय एक निषादिनी अपने पाच पुत्रो सहित आयी और भिक्षा मागने लगी। यथा नियम भोजन करा कर वह विदा कर दी गयी, परन्त वह रात्रि हो जानेके कारण कहीं न गयी और उसी भवनके एक कोनेमें सो रही। किसीको यह वात विदित न थी । दैवयोगसे भीमको उसी समय विदुरको सूचना याद आ गयी और उन्होंने माता तथा भाइयोंको उसी गुप्त-पथसे बाहर भेज दिया । इसके वाद अवसर देख कर उन्होंने स्वयं उस लाक्षागृहमें अग्नि :लगा दी और आप भी उसी पथसे बाहर निकल गये। निवादिनी तथा उसके पुत्र और पुरोचन, उसी अग्निमें जलकर भस्म हो गये।

माता सिंहत पांची पाण्डव वहांसे निकल दक्षिणकी ओर रवाना हुए और भागीरथीकें तीर पर जा प्रृंचे। वहां विदु- रने एक नौकाका प्रवन्य कर रक्खा था, उसीमें वैठकर वह उसके उस पार पहुंचे।

इधर लाक्षागृहको अग्निमें लय होते देल कर वारणावतकी
प्रजा व्याकुल हो दौड़ पड़ी और उसे शान्त करने की चेष्टा
करने लगी, परन्तु कोई फल न हुआ। पाण्डवोंकी दुर्गति. देल
कर सबको वडा खेद हुआ और अग्निशान्त होतेही वह उनकी
खोज करने लगे। अनेकोंका अनुमान था, कि वह जले न
होंगे, परन्तु जब उन्हें उस भवनमें सात शव मिले, तब उनका
सन्देह दूर हो गया और वह शोकलागरमें लीन हो गये।
एक शव पुरोचनका था। शेष मिल्लिनी और उसके पुत्रोंके।
लोगोने समका, कि पुरोचनके अतिरिक्त यह छः शब कुन्ती
और पाण्डवोंके ही हैं। यह शोक समाचार हस्तिनापुर
भेजा गया। वहां भीष्म और धृतराष्ट्रादि कितनेही लोगोंको
खेद और दुर्योधनादि दुर्जनोंको आनन्द हुआ।

पाण्डवोंने भागीरथी पारकर एक बनमें प्रवेश किया और विदुरके आदेशानुसार वेश वदल डाला। वनमें पाण्डवों पर हाडिंव राक्षसने आक्रमण किया, परन्तु भीमने उसे मार डाला। हाडिम्बके हडिम्बा नामक एक बहिन थी। वह भीमका पराक्रम देखकर उनपर मोहित हो गयी और उन्हें विवाह करनेके लिये समकाने लगी। कुन्ती और युधिष्ठिरको आजासे भीमने उसका प्राणिग्रहण किया। यथा समय उसने घटोत्कच्छ नामक एक पराक्रमी पुत्रको जन्म दिया। कीरवॉका अन्याय देख कर भी पाण्डव उनका कुछ न कर सकते थे; अतः अजात रूपसं अपना समय वितानादी उन्होंने उचित समका। कुछ फालके उपरान्त घए तित्र वेशमें एक नगरमें पहुंचे और एक ब्राह्मण के यहां रहने लगे। वहां भीमने चकासुरका बध कर प्रजाका कर निवारण किया। यहां रहते हुए उन्हें पता चला, कि पांचाल देशमें राजा द्रुपदके यहां द्रीपदीका स्वयंवर होने घाला है। अतः वे वहां गये और अर्डे-नने मत्स्यवेध कर द्रीपदीको प्राप्त कर लिया।

कुछही दिनोंमें यह समाचार सबेन फील गया थीर लोगों को ज्ञात होगया, कि अभी पाण्डव जीवित है। लोकलाजके लिएाजसे धृतराष्ट्रने उन्हें हस्तिनापुर बुला भेजा बोर उन्हें आधा राज्य दे कर, खाण्डवपस्थमें ग्हनेकी सलाह हो। पाण्ड-चोंने बनको जला कर वहां इन्द्रप्रस्थ नगर वसाया और वहीं शासन करने लगे।

कुछही दिनोंसे इन्द्रप्रस्थकी सम्यत्ति वढ़ गयी और वह वड़े नगरोंमें गिना जाने लगा। पाएडवोंके शासनसे उनकी प्रजासी अत्यन्त प्रसन्न रहती थी। पाएडवोंका नभा-भवन मय नामक एक प्रसिद्ध शिल्पोने बनाया था और वह शिल्पकलाको दृष्टिसे अनुपम था। एक दिन वहाँ घूमते हुए देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्होंने युधिएरका ऐश्वर्य देखकर उन्हें राजसूय यह करनेकी अनुमति दी, ताकि पाएडव-राज अपनेको चक्रवर्ती सिद्ध कर सके। युधिष्टिरको उनकी यह वात रुचिकर हुई और उन्होंने यज्ञा नम्म किया। उसो समय जरासन्यका वध किया गया, क्योंकि वह पाएडवोके मार्गमें कएटक रूप था। उस प्रसंगपर अनेकानेक नरेश तरह तरहके उपहार छे इन्द्रप्रक्षमें उपस्थित हुए। युधि प्रित्ने सवको अलग अलग काम बांट दिया था। ब्राह्मणोंके पैर धोनेका काम स्वयं श्रीकृष्णाने लिया था। जब राजा-आंके सम्मान करनेका अवसर आया तो सर्व प्रथम श्रीकृष्णा को अर्घ्य दिया गया। श्रीकृष्णाको यह पूजा शिशुपालको असहय हुई। वह भरी सभामे श्रीकृष्णाको निन्दा करने लगा। श्रीकृष्णा बहुत देरतक उसके दुवाक्योंको सहते रहे, अन्तमें सुदर्शन चक्रसे उसका शिर काट डाला। सब लोगोंने महाराज युधिष्ठिरको सक्तवर्ती स्वीकार किया और युधिष्ठिरने सबोंको सम्मान पूर्वक विदा कर दिया।

सव लोगोंके चले जानेपर भी मय रचित समाभवन देखनेके लिये दुर्योधन और शकुनि वहाँ ठहर गये। वहाँ अपनी मूर्खताओंके कारण दुर्योधनको कुछ अपमानित होना पड़ा। समाभवनमें ऐसी कारीगरी थो कि, जलके स्थानमें स्थल और स्थलके स्थानमें जल प्रतीत होता था। स्थलको देख दुर्योधनको जलका भ्रम हो गया और जहां जल था वहां स्थल समक्त वह धड़धड़ाता हुआ चला गया। फल यह हुआ, कि वह जल छुएडमें गिर पड़ा और उसके बहुमूल्य वस्त्र भीज गये। भीमने उसे हाथका सहारा दे वाहर निकाला किन्तु द्रीपदीसे

न रहा गया। वह उस दृश्यको देख हंस पड़ी। दुर्योधन इन सब बातोंको देख, बड़ा लिखत और विषन्न हुआ। इसके बाद नकुल और सहदेव उसका हाथ पकड़, चारों ओर घुमाने और आश्चर्य-जनक रचनाओंको दिखाने लगे। एक स्थानमें प्रकृत द्वार न था, परन्तु उसे द्वार समक्त कर दुर्योधनने प्रवेश करना चाहा अत: दीवारसे टकरा गया। यह देख भीमने न्यङ्ग कर कहा— "घार्तराष्ट्र! (.अन्यपुत्र)" जरा देख कर चलिये।

दुर्योधनको भीमका यह व्यंग अच्छा न लगा। वह स्वयं सब वातोंसे अप्रतिभ हो रहा था, परन्तु वश न देख शान्त रहा और मनही मन अपनी ईर्षाको द्वा विदा हो,हस्तिनापुर छौट आया। हस्तिनापुरमें आकर वह उनके सर्वनाशका आयोजन करने लगा। उसने अपने मामा शकुनिसे सळाह की। शकुनि धूर्त और द्यूत क्रीड़ामें परम प्रवीण था। वह जानता था कि पाण्डव द्यूत क्रीड़ामें अवश्य हार जायँगे अतः उसने चूत खेलनेकी ही अनुमति दो। पाण्डव भी इस व्यसनसे मुक्त न थे। धृतराष्ट्रको कौरवोंने सम-भाया और किसी समारम्भके वहाने पांडवोंको हस्तिनापुरमें निम-न्त्रित किया।पाण्डवोंने द्रौपदी सह वहां उपस्थितहो द्यूत क्रीड़ामें भाग लिया। फलतः वे अपना सर्वख को वैठे और अन्तमें द्रौपदीको भी हार गये। युधिष्ठिरने ज्ञान-ग्रून्य हो अपने तथा भाइयोंके शरीरको भो दावमें लगा दिया था। दुर्भाग्यवश वह हारतेही चछे गये और उनका भाग्यरिव अस्त होगया।

दुर्योधनने द्रोपदीको पकड़ लानेकी आज्ञा दी और तद्नुसार

हु:शासन उसे वाल पकड़ सभामें घसीट लाया। दुर्योधनने उसके वस्न हरण करनेकी आज्ञा दी। भीष्म द्रोण और धृत- राष्ट्रादि वयोवृद्ध मनुष्योंने भी शिर नीचा कर लिया, परन्तु इस अनुचित कार्य्यका विरोध न किया। द्रौपदीने दु:खित हो सवकी ओर देखा, परन्तु किसीने सहायता न की। वह सर्व शक्तिमान परमात्माका ध्यान करने लगी। अतः परमात्माकी द्यासे उसके चीरको खींचते खींचते सव धक धक गये। पर उसे विवस्ना न कर सके।

इस घटनासे वड़ी हळचळ मची। अन्तमें घृतराष्ट्रने ळजित हो, द्रीपदी और पाण्डवोंको मुक्त कर दिया, और अन्तमें यह स्थिर हुआ कि इस हारके वद्छे युधिष्ठिर आदि यारह वर्ष वनवास तथा एक वर्ष अज्ञात वास करें। उन्होंने अपनी वृद्धा माना तथा अन्यान्य स्त्रियोंको विदुरके यहां छोड़ दिया और खयं द्रीपदांसह वन जानेको तथ्यार हो गये।

नगरितवासियों को यह काम वड़ा बुरा लगा। वह दुर्योध-नकी निन्दा करने लगे। सैकड़ों लोग पाण्डवों को विदा करने गये और धीम्य ऋषि, जो कि उनके पुरोहित थे, अन्त तक उनके साथ रहे। उन्होंने कितनाही समय द्वेत और काम्य वनमें ज्यतीत किया; फिर भारतके अन्य प्रान्तों में भ्रमण करते रहे। वनमें भी अनेकानेक ब्राह्मण युधिष्टिरके साथ थे। पांची भाई उनके लिये फल फूल और कन्दमूल जुटा लाते थे। दिन प्रतिहिन उनके साधियोंकी संख्या वहती गयी और नये नये ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण उनके पास आते गये। युधिष्टिर उन्हें देप्प यहें चिन्ता तुर हुए, कि सबका निर्वाह कैसे होगा। घीम्य ऋषिने उन्हें सुर्व्वदेवकी आराधना करनेका आदेश दिया। युधिष्टिरने वैसाही कर उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने उन्हें एक अक्षय-पात्र प्रदान किया। अक्षयपात्रके प्रतापसे सबको पडरस भोजन मिलने लगा और उनकी चिन्ता दूर हो गयी।

पक दिन दुर्योधनकी बात सुन दुर्वासा ऋषि पाण्डवींकी शाप देने गये, परन्तु पाण्डवोंने उन्हें शिष्यों सहित सन्तुष्ट किया। दुर्वासाको उलटा दुर्योधन पर क्रोध आया। और उन्होंने उसेही शाप दे दिया। ''खोदे सो गिरे'' यह कहाचत तत्काल चिरतायें हो गयी।

एक दिन उनके आश्रममें किर्मिर राक्ष्स का उत्पात करने छगा, किन्तु पराक्षमी मीमने उसे मार डाला। अर्जु नने परिश्रम कर अनेक प्रकारके शलास्त्र प्राप्त किये और युद्धकलामें निपुणना प्राप्त की। इन्द्रकील शिखरसे फिर वह द्वैतवनमें लीट आये। यहां उनके दुःख परिहारार्थ लोमस ऋपिने उन्हें नलाख्यान सुनाया। वृहदश्वने अनेक इतिहास सुनाये और अक्ष तथा अश्व- हदय नामक विद्याओंकी शिक्षा दी। अक्षविद्याके ज्ञानसे द्यूत और अश्वहृदय विद्यासे युद्धमें विजय होती थी। पुलस्त्य ऋषिने तीथों का वर्णन और उनकी महिमा कह सुनायी। इसके वाद उन्होंने लोमश् ऋषिके साथ तीर्थाटन किया। एस समय

लोमशने उन्हें अगस्त्य इहबलवध, बृत्रासुर वध, ऋष्यश्रंग, यम-दिग्नि, परशुराम महत्व, श्येनकपोतीय, अष्टावक, और यवकित भादिका इतिहास सुनाया था। महेन्द्राचल, कैलासगिरि गन्ध मादन इत्यादि स्थानोंमे विचरण करते हुए वह नारायणाश्रम पहुंचे। वहां भीमने जटासुर नामक राक्षसका बध किया। वहाँ ्र से वह फिर गन्धमादनपर गये। वहां कुवेरके सेनापति मणि मानसे युद्ध हुआ और भीमने उसे मार डाला। एक दिन उन्हें अज गरने प्राप्त कर लिया। यह अजगर चास्तवमें राजा नहुष था और महर्षि अगस्त्यके शापसे उसकी यह दशा हो गयी थी। युधि-ष्ट्रिरने उसके प्रश्लोंका यथोचित उत्तर दिया तब उसने भीमको छोड दिया और साथहो खर्य भी मुक्त हो गया (देखो नहुष चिरित्र ) इसके वाद मार्कएडे यसे भेट हुई। उन्होंने मत्स्यो-पाख्यान, मण्डुकोपाख्यान, नहुष, शिवि, इन्द्रस्रुम्न, भ्रुन्धुमार रुकन्दोत्पत्ति, केशी पराभव, महिषासुर वध इत्यादिका इति-हास .कह सुनाया । इसके वाद वह ऋषिगण अपने अपने,आश्र-ममें चले गये ओर युधिष्ठिर द्वीपदी और भाइयों सहित अराय वास करने लगे।

एक दिन एक ब्राह्मणकी अरिण (अग्नि उत्पन्न करनेवाला काष्ट) कोई हरण कर ले गया। ब्राह्मण दुःखित हो युधिष्टिरके पास गया और उनसे वह ला देनेकी प्रार्थना करने लगा। युधिष्ठिरने उसे आसन दे कर पैठाया और भीमको ला देनेकी आज्ञा दी। भीम अंरिण चुरानेवालेकी खोजमें चारों और भटकने लगे, परन्तु कहीं उसका पता न लगा। उन्हें तृषा बढ़े वेगसे लग रही थी अतः किसी जलाशयकी 'खोज करने लगे। कुछही देरमें उन्हें एक सरोवर दिखायी दिया और वह आतुर हो उसके पास प-हुंचे। सरोवरका जल बड़ाही निर्मल और शीतल था। हस्तपाद प्रक्षालन कर ज्योंहीं चह जलपानके लिये उद्यत हुए, त्योंहीं,एक बृक्षपरसे एक यक्षने कहा—सावधान! मेरे प्रक्षका उत्तर दिये विना जलपान कर लेगा तो तत्काल मृत्यु हो जायगो।

भीम तृषासे न्याकुल हो रहे थे अतः उसको चानपर ध्यान न दे जल पी लिया। पोनेके साथही वह चेष्टा रहित हो भूमि पर गिर पड़े और उन्हें अपने तनोबद्नकी सुधि न रही। भीमको लौटनेमें विलम्ब हुया तब युधिष्ठिरने क्रमशः अर्जुन, नकुछ और सहदेवको भेजा। दैवयोगसे उनकी भी वही दशा हुई। जब कोई न छौटा तब विस्मित हो स्वयं युधिष्ठिर उन भी खोजमें निकल पड़े। जब वह उस सरोवरके पास पहुंचे, तो वहाँ चारों भाइयोंको अचेत दशामें पाया। उन्हें देख वह वड़ी चिन्तामें पड़ गये और कुछ भी खिर न कर सके। वहभी तृपातुर हो रहे थे अतः जलपान कर शान्त होनेका विचार किया । ज्योंहीं जलपान करने चले, त्योंहीं उस यक्षने पूर्ववत् शब्दोच्चार किया । युधिष्ठिरने अञ्जलिका जल वहीं फेंक दिया और वोले-कहो, तुम्हारा क्या प्रश्न है ? में .यथामति उत्तर अवश्य द्रशा।

यक्षते एकके वाद एक अनेक प्रश्न किये और युधिष्टिरने

उनका यथोचित उत्तर दिया। अन्तमें वह सन्तुष्ट हो वोला, कि मैं धर्मराज हूं। लोग मुम्हेही यमदेव कहते हैं। तुम्हारे साथ सम्भाषण करनेके लियेही, मैंने यह वेश धारण किया है। मैंनेही उस ब्राह्मणकी अर्रण हरण कर तुम्हारे भाइ-योंको यह गति की है। अब मैं प्रसन्न हूँ, इन चारोंमें तुम जिसे कहो, उसे सजीवन कर दूं।

यमराजकी यह बात सुन युधिष्ठिर बड़े विचारमें पड़ गये। चारों भाई बन्हें समान ही प्रिय थे। कुछ देरतक निरुत्तर रहे, फिर बोले—मेरे दो मातायें थीं—कुन्ती और माद्री। कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र-में जीवित हूं, अब अप माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलको सजीवन कर दीजिये, ताकि उनकी भी आत्माको दुःख न हो। युधिष्ठिरकी यह बात सुन यमराज बड़े ही प्रसन्न हुए। चह केवल उनके विचारों को जानना चाहते थे। युधिष्ठिरके अन्तःकरणका पता लगानेके लिये ही उन्होंने उपरोक्त प्रश्न किया था। जब युधिष्ठिरने उसका विचार पूर्ण और उचितही उत्तर दिया, तब वह प्रसन्न हो उठे और उनके चारों भाइयों को सजीवन कर दिया। इसके बाद वह प्राह्मणकी अरणि दे, अन्त र्द्मन हो गये। युधिष्ठिर प्रसन्न हो, भाइयों सहित आश्रममें चले गये और उस ब्राह्मणको उसकी अरणि दे विदा किया।

जब बारह चर्ष न्यतीत हो गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तब चह अज्ञात चासके लिये आयोजन करने लगे। उन्होंने स्वयं पुरोहित धौम्प ऋषिको द्रुपद्के यहां भेज दिया और आप वेश बदल कर राजा विराहकी राजधानीमें पहुंचे। उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र जङ्गलमें छिपा दिये और अपने अपने नाम वदल कर राजा विराहकी नौकरी करली। प्रथम युधिष्ठिर गये और वोले, कि मैं अक्षविद्यामें प्रवीण हूं। मेरा नाम कङ्क हैं। मैं पाएडवोंके यहां रहता था, परन्तु वह वनको गये तवसे निराष्ट्रित हो गया हूं। विराहने उन्हें सानन्द स्थान दिया। राज काजसे निवृत्त हो बहुधा वह उनके साथ अक्षकीड़ा कर जी यहलाया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, भीम, नकुल, और सहदेव भी वहाँ नाम बदलकर रहने और विराहकी सेवा करने लगे। द्रौपदी भी रनवासमें पहुंच कर सैरिन्ध्रो नाम धारणकर रानीकी दासी वन गयी और रहने लगी।

पाग्डवोंने विराटके कितनेही ऐसे कठिन कार्य्य किये, कि लोगोंको ज्ञात हो गया, कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं। जब एक वर्ष पूरा हो गया, तब उन्होंने अपना प्रकृत परिचय दे सबको आश्चर्यमें डाल दिया। विराटने स्वकन्याका वि-वाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ कर सम्बन्ध सापित कर लिया और उन्हें सब प्रकारकी सहायता देने लगे।

पाएडवोंने माबो कर्त्त व्य खिर करते के लिये श्रीष्ठण्णादिको बुलाकर सलाह की। विराटके पुरोहितको, दूत बनाकर हस्ति नापुर मेजा और अपना राज्य लौटा देनेको प्रार्थना की। कीर-बोंने उनकी प्रार्थनापर ध्यान न दिया और दूत निराश हो लौट आया। अब युधिष्ठिरादि युद्धके लिये तथ्यारी करने लगे। खार्थपर धृतराष्ट्रने सञ्जायको युधिष्ठिरके पास मेजा और कहलाया कि—युधिष्ठिर! तुम धम्मेनिष्ट हो अतः शान्त रहो। युद्धार्थ प्रस्तुन होनेका विचार न करो। दुर्योधन यदि तुम्हें राज्य नहीं देना तो मिक्षावृत्तिपर निर्वाह करो, परन्तु तेरहवर्ष की कठिन तपस्या और कोर्त्तिको युद्धकर नष्ट न करो। यह शरीर क्षण मङ्गुर हे अतः अभिमान वश विषयोमें लिप्त होनेकी इच्छा न करो। उचिन है, कि तुम आजीवन तप करो और अक्षय सुख भोग करनेका उद्योग करो।"

धृतराष्ट्रका यह अन्याय और खार्थ पूर्ण उपदेश प्वम् सन्देश सुन सवको वड़ा आश्चर्य हुआ। सञ्जय और उपस्थित जन समुदायमें धर्माधर्मपर वड़ा वादाविवाद हुआ श्रीहण्ण ने कहा—'हे सञ्जय! कीरवोंने पाण्डवोंके साथ वड़ाही अ-न्याय किया है, अतः उनका विनाश होना हो उचित है। आज पर्यन्त पाण्डवोंने क्षमा शीळताले काम ळिया, परन्तु अव युद्धके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। यदि कोरव अव भी पाण्डवोंका राज्य छोटा दें तो युद्ध टळ सकता है।"

इसके वाद युधिष्ठिरने कातर हो कहा—"सञ्जय ! अर्ध राज्य नहीं, तो नहीं सही, हम पांच भाइयोंको पांच श्राम ही दे दो, हम सन्तुष्ट हो जायेंगे। कुछका नाश न करो।"

सञ्जय यह सब पातें सुन हस्तिनापुर छीट गये और दोनों ओरसे युद्धकी तय्यारियां होने छगीं। दुर्योधनने अन्तिम प्रस्ताव भी खीकार न किया, फिर भी युधिष्ठिरने सन्यिकी चेष्टा <u>, 12)(27,</u>

करना श्रेयस्कर समका। आर्घ्यावर्त्त को सर्वनाशसे बचाने के लिये स्वयं श्रीकृष्ण्ने दूत कायं अङ्गीकार किया। वे रथा- कृष्ठ हो हस्तिनापुर गये और धृतराष्ट्रकी, सभामें उपस्थित हुए। शान्ति रक्षाके लिये जो कुछ भी कहा जा सकता था, उन्होंने कहा और सन्धिके लिये चेष्टा की; परन्तु दुराश्रही दुर्योधनने अपनी हठ न छोड़ी। वह पाण्डवोंको सुईको नोकके वरावर भूमि भी देनेको तथ्यार न था। श्रीकृष्णु निराश हो छोट आये और युधिष्ठरको सारा हाल कह सुनाया। इसके वाद युद्ध होना अनिवार्थ्य हो गया।

दोनों ओरको सेनाये कुरुक्षेत्रमें शिविर डालकर युद्धके छिये तथ्यार हो गर्यो। युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शङ्ख्य और महेन्द्र नामक धनुष धारण किया। उनका रथ हाथी दाँतका था और उस पर ध्वजाके खानमें सुवर्णका चन्द्र तारा गणों सिहत सुशोभित हो रहा था। युधिष्ठिरने रणक्षेत्रमें पहुँच शङ्खनाद किया और सवको सावधान कर घोषणा को, कि अब भी कीरवींका पक्ष छोड़, जो मेरे पक्षमें आना चाहें, वह आ सकते हैं, मै उनको अपने दलमें मिला लुंगा।"

इसके बाद युद्धाराम होनेको ही था, कि युधिष्ठिरने अपने हथियार रख दिये और रथसे उतरकर कौरवोंकी सेनाकी ओर पैदल ही चले। सबको यह देख बड़ी चिन्ता हुई और श्रीकृष्ण तथा उनके चारों भाई भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कौर चोंकी सेनाको चीरते हुए युधिष्ठिर भीष्मपितामहके पास

पहुंचे और उनके चरण स्पर्श कर बोले-हे चीर शिरो-मणि! मैं आप की आज्ञा मांगने आया हूँ, युद्धके लिये मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिये।" इसी प्रकार वह द्रोणा-चार्य, कुपाचार्य और मामा शल्यके पास गये उनका आज्ञा प्वम् आशीर्वाद मांगा । सवोनेही प्रसंत्र होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, कि इमलोग विवश हैं। मनुष्य अर्थ का दास है। हमें कौरवोंने दासत्वमें बांध रक्खा है, अन्य-था इम आपसे युद्ध न करते। आप इमारी सहायताके अति-रिक्त जो चाहे सो मांग सकते हैं।"

युधिष्ठिरने कहा,-मुभ्हें केवल आपलोगोंका आशीर्वाद चाहिये और कुछ नही। सबोंने प्रसन्न होकर कहा "तुम्हारी जय हो"। युधिष्ठिर यह आशोर्बाद ले लौट आये । उनको यह शिएता देख लोग बड़े प्रसन्न हुए! यहां तक, कि धृतराष्ट्रका युयुत्सु नामक एक पुत्र दुर्योधनका पक्ष छोड़कर उनके दलमें भा मिला।

युधिष्ठिरने अपनी सेनाका आधिपत्य धृष्टद्युम्नको दिया और कौरवोंने भीष्म पितामहको अपना अधिनायक बनाया। युद्धके बाजे वज उठे और दानों दलोंमें घमासान युद्ध होने लगा। पाण्डव कौरवों पर और कौरव पाएडवों पर टूट पड़े। वीरोंके सिंहनादसे वाकाशमण्डल गूंज उठा। भीष्मने नव दिन रीत्यानुसार युद्ध किया और दशवें दिन घायलहो, रथसे गिर पड़े। उनके काद द्रोणा चार्घ्य सेनापति हुए। द्रोणा-चार्य्यने पांच दिवस महाभयङ्कर युद्ध किया। इसी वीवमें

एक दिन अर्जुनको अनुपहियतिमें चीर अभिमन्यु मारे गये। अर्जुनको अपने प्रिय पुत्रकी मृत्युका समाचार सुन वड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने अस्त्र रख दिये और कहा—अब मैं राज्यको स्नेकर क्या करूँगा!

अर्जु नकी न्याकुलता देखकर सब लोग विहल हो गये। न्यास् ने आकर उन्हें सान्त्वना दी और पौरव, शिबि, शशिविन्दु, दाशरिथ, राम, दिलीप, अम्बरीष, अस्त, पृथु, मान्याता, मगीरथ इत्यादिका इतिहास कह सुनाया। वह बोले—यह सब बड़े परा-क्रमी और प्रतापी थे, सर्वोंने धेर्च्य पूर्वक किनाइयोंका सामना किया था, परन्तु अन्तमे कोई न रहे। उन्हें भी एक न एक दिन काल कवलित होना पड़ा। संसारमें मृत्यु अनि-वार्घ्य है अतः शोक करना व्यर्थ है। श्रीकृष्णने भी उन्हें आश्वासन दिया और अनेक प्रकारका उपदेश दे, पुन: युद्धार्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जु नको उत्ते जिन करनेके लिये जो शान दिया घह मनन करने योग्य है।

युधिष्ठिरने, कभी अत्रणी चन युद्धमें विशेष कपसे भाग नहीं लिया, तथापि एक दो वार उन्होंने अल्ल धारण कर द्रोण ओर कर्णादि कीरवोंको संवस्त कर दिया था।

होणाचार्य्यने बहाही भयहुर युद्ध किया था। युद्धमें उन को परास्त करना कठिन था, त्रतः श्रीकृष्णने सोचा, कि मोह उत्पन्न करा उनकी शक्तिका हास किया जाय। अश्वत्यामा नामक एक हाथी मार डाला गया और श्रीकृष्णके आश्रहसे युधिष्ठिरने उच्चलरमे द्रोणाचार्यं के सम्मुख कहा, कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो चा। जिस समय नरो वाकुंजरोवा पद युधिष्ठिर कह रहे थे, उस समय पाण्डव एलने एक साथ वाद्योंका नाद आरम्भ कर दिया। द्रोणाचार्य्य युधिष्ठिरने मुखसे इतनाही सुन सके, कि अश्वत्थामा मारा गया। उसीक्षण पुत्र शोकसे वह व्याकुल हो उठे। उनके हाथ शिथिल हा गये और धनुष नीचे गिर गया। वह पद्मासन लगाकर वशी वैठ गये और ईश्वरका ध्यान करने लगे। अवसर देख धृष्ट्य सने उनका शिर काट डाला।

अभिमानी कर्णकी अव तक मनकी मनमें ही रही थी। द्रोणा चार्यके वाद दुर्योधनने उसे भी सेनापित बना कर अपना रण-कौशल दिखानेका अवसर दिया। कर्णने मकरन्यूहकी रचना कर भीषण युद्ध आरम्भ किया। नकुलकी बड़ी दुई शा हुई। एक बार कर्णने अपना धनुष उनके गलेमें डालकर खींच लिया और चाहता तो उन्हें मार भी डालता परन्तु दया आ जानेसे छोड़ दिया। कर्णके शराधातसे पीडित हो धर्मराज भी सैदान छोड़ भागे। अर्जु नको मार डालनेकी कर्णको बड़ी उत्कर्णा थी, परन्तु उनसे बश न चलते देख, वह भीमसे युद्ध करने लगा।

अर्जुन यह समाचार पाकर, कि गुधिष्ठिर शिविरमे चले गये हैं, वहीं उनके पास पहुँचे और कुशल समाचार पूछा। युधिष्ठिर यह देख कर, कि अर्जुन कर्णको विना मारेही रणा अभि चला आया है, उन्हें भला दुरा कहने लगे। उस समय वह न्याकुल हो रहेथे। कर्ण पर उन्हें वडा क्रोध आ रहा था। उचित अनुचितका विचार न कर उन्होंने कहा—अर्जुन ! कर्णको विना मारेही तू चला आया, यह देख मुझे आश्चर्य होता है! यदि तू कर्णको नहीं मार सकता तो यह गाएडीव क्यो धारण करता है ? इसे फेंक दे या किसीको दे दे। न्यर्थही धनुर्धरोमें तू अपनी गणना कराता है।"

धर्मराजके यह शब्द सुन अर्जुन असन्तुष्ट हो गये। उन्हें उनकी धातोंमें अपना अपमान दिखायी देने लगा। गाण्डीच धनुष पर उन्हें चड़ा प्रेम था अतः उसकी भी निन्दा उन्हें अच्छी न लगी। उनके नेत्र अरुण हो गये और वह भी कुछ कह वैठे पासही श्रीकृष्ण खहे थे। उन्होंने अनर्धकी आशंकासे अर्जुनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बलाक नामक व्याध और कौशिक ब्राह्मणका इतिहास सुनाकर शान्त किया। उन्होंने समभाया, कि धर्मराजका हृद्य संत्रत था, अतः उनके मुखसे वैसे शब्द निकल गये। वह वड़े भाई हैं, अतः तुम्हें सब कुछ कह सकते हैं, परन्तु तुमने उन्हें उत्तर दिया, यह वेजा किया। वास्तवमें तुम्हीं अपराधी हुए।

श्रीकृष्णकी यह वात सुन अर्जुनका क्रोध जाता रहा और उन्हें अपने कर्त्त व्यक्षा झान हुआ । तुरन्तही श्रुश्चिष्ठिरसे उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और कर्णको मारनेका प्रण किया। युधिष्ठिरने प्रसन्न हो उन्हें आशोर्याद दिया और वह सुद्धार्थ चले गये । श्रीकृष्ण उपस्थित न होते तो क्षणिक कोधके आवेशमें कोई अनर्थ हो जाता और सम्भव था, कि युद्धके । परिणाम पर भी उसका प्रभाव पड़ता। क्रोध वास्तवमें मनुः ज्यको विचारहीन वना देता है।

इसके वादही अर्जुनने कर्णपर भयङ्कर वाण वर्षा आरम्भ कर दो। दैवहुर्विपाकसे कर्णके रथका पहिया कीचड़में फंस गया और वह रथसे उत्तर कर उसे निकालनेका उद्योग करने लगा। अर्जुनको यह अच्छा अवसर मिला। उन्होंने गाण्डोब पर एक तीक्ष्ण शर सन्धान कर कर्णपर छोड़ दिया कर्णकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी थी। शर लगतेही उसका शिर घड़ामसे भूमि पर आ गिरा। कर्णके मरतेही युद्ध बन्द हो गया। धर्मराजको यह समाचार सुन बड़ा हर्ष हुआ।

दूसरे दिन कर्णका स्थान महारथी शहयने ग्रहण किया।
मद्रराज शहय युधिष्ठि मामा थे, परन्तु वचन वद्ध हो दुयों
धनकी ओरसे छड़ रहे थे। आज खयं युधिष्ठिरने उनसे छोहा
बजाना स्थिर किया। मामा और भानजेमें बड़ाही भोषण युद्ध
हुआ! दोनोंकी वीरता दर्शनीय थो। युधिष्ठिरने आज पहछे
कभी ऐसा विकम न दिखाया था। सन्ध्या होते उन्होंने मद्रराजका प्राण हरण कर छिया। आजका युद्धही अन्तिम युद्ध था।
सत्रहं दिनके युद्धमें दोनोओरकी बहुतसी सेना मारी जा चुकी
थी। धृतराष्ट्रके केवछ बारह पुत्र शेष रह गये थे। भीमने
ग्यारहको मार डाछा। सहदेवने शहानि और उसके पुत्रका
अन्त कर दिया। इसी प्रकार कौरव पक्षकी बचे खुचे वीर और

-<del>1</del>2)(64-

सैनिक भी पाण्डव दल द्वारा निहत हुए। केवल दुर्योधन जीता वचा और एक सरोवरमें जा लिपा।

कौरवोंके शिविरसे सब स्त्रियां युयुत्सुके साथ हस्तिनापुर भेज दो गयीं । वयो वृद्ध धृतराष्ट्रको युद्धका परिणाम सुन वड़ा खेद हुआ। पाण्डव दुर्योधनकी तलाश कर रहे थे। धीवरोंके एक दलने आकर उहें सूचना दी, कि दुर्योधन तालावके अन्दर एक स्तम्ममें छिप रहे हैं। पाण्डव गण श्रीकृष्ण सहित वहीं पहुँचे और दुर्योधनको युद्धके लिये ललकारा । युधिष्टिरने कहा, दुर्योधन ! इतने लोगोंका संहार करा अय तू यहां क्यों छिपा है ? तुझे लज्जित होना चाहिये। क्षत्रिय होकर युद्धार्थ प्रस्तुत न होना अनुचित है। बाहर निकल कर युद्ध कर, जय पराजय ईश्वराधीन है।

दुर्योधनने कहा — अब मुझे राज्य न चाहिये। मेरे अगणित चन्धु मित्र और आत्मीय जनोंका विनाश हो चुका अव राज्य मेरे किस काम आयगा ? मैं इच्छा कहुँ तो अब भो तुम्हें पराजित कर सकता हूं, परन्तु आज न भीष्म है न द्रोण हैं न कर्ण। अय विजयो होना न होना चरावर है अतः तुम राज्य में युद्ध न करूँगा। मेरा पीछा छोड़ दो, अब बल्कल पहन तपस्या कहुँगा-अपने कर्मका फल भोग कहुँगा।

युधिष्ठिरने कहा—दुर्योधन ! अब दया प्रार्थना व्यथं है। पहलेकी वातें याद कर और युद्धार्थ प्रस्तुत हो। तू जीवित रहेंगा तो कभी न कभी उत्पातं करेगा। तेरी वातींपर हम वि-श्वास नहीं कर सकते।

दुर्योधनने इन वातोंका कोई उत्तर न दिया और कर्त्तव्य खिर करने लगा। इतनेहीमें भीमने गरजकर कहा—अरे अध-मर्गी, वाहर निकल। अब तेरा प्राण नहीं वच सकता। न निकलना हो तो कह दे, हम कोई दूसरा उपाय करें।

दुर्यीधन भीमकी यह गर्जना सुन कर बाहर निकल आया। चाक्य प्रहार सहन करनेकी उसमें क्षमता न थी। भीमने फिर लल कारा और उत्ते जित किया। फलतः उन दोनोंमें गदायुद्ध ठहर गया। दोनोंमें चड़ा भोषण युद्ध हुआ। दुर्योधनकी मारसे भीमका कवच टूट गया और वह न्याकुल हो उठे। अन्तमें नियमको तोड़ कर भीमने दुर्योधनकी जघापर प्रहार किया। गदा लगतेही उसके पैरकी अस्थियाँ चूर्ण हो गर्यी और वह वहीं गिर पड़ा। मरते समय युधिष्ठिरने उसे घैर्य दिया और समवेदना प्रकट की। दुर्योधनने कहा—मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, परन्तु प्रजाको किसी प्रकारका कप्ट नहीं दिया। परमातमा मुझे इस सुकृत्यका फल अवश्य देगा।"

इसके वाद ही दुर्योधनके प्राण पखेरु उसका देह-पिञ्चर छोड़ कर उड़ गये । सर्वोने आश्चर्य के साथ देखा, कि उसके मृत शरीरपर अ।काशसे पुष्प वृष्टि हो रही है और गन्धर्व समुदाय गान कर रहा है।

इस प्रकार पाएडवोंकी विजय हुई। सव लोगोंने शङ्कनाद कर हर्ष ध्वनि की और युधिष्टिरकी जय मनायी। युधिष्टिरने वहाँसे लोटकर आत्मीय जनोंकी उत्तर क्रिया की और गड़ाके

तरपर एक मास निवास किया। अब युधिष्ठिरने अपनी चारों ओर अन्धकार पाया। आज न भीष्म थे, न द्रेग, न वे महारथी। आत्मीय जनोंके स्मरणसे उनके हृद्यमें शोक सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, कि मैं अब राज्य न करूंगा और किसी बनमें जा कर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अनेक ऋषि मुनियोंने उन्हें समक्षाया और शान्त किया। व्यासने उन्हें भीष्म पितामहके पास जानेका आदेश दिया। उन्होंने कहा, कि वह तुम्हें राज नीति बतलावेंगे और तुम्हारा विषाद दूर कर देंगे।

महात्मा भीष्म सभी रणक्षेत्रमें शरशय्यापर कालयापन कर रहे थे। रथाह्न हो श्रीकृष्ण और भाइयों सहित यु धिष्ठिर उन के पास गये। भीष्मने धर्मराज़को राजनीतिके रहस्य वतलाये और उनका खेद दूर किया। उत्तरायण होनेपर भीष्म परलोक वासी हुए। युंधिष्ठिरने उनका भी यथा विधि अग्निसंस्कार किया।

युधिष्ठिरसे श्रोक्रष्णाने कहा,—सबकी इच्छा है, कि आप ही सिंहासनारुढ़ हो। लोकमत भी ऐसाही है, अत: हस्तिनापुर चिलये और शासनभार स्वीकार करिये। ऋषि मुनियोंके उपदेश, भीष्मकी शिक्षा और कृष्णाके उद्योगसे अब उनके शोक का शमन हो चुका था अत: वे चलनेको प्रस्तुत हुए।

ध्रम्मराज रथारूढ़ हुए। भीम उनके सारथी बने। अर्जुन ने छत्र उठाया और नकुल तथा सहदेवने चमर लिये। इसी ठाटसे वह हस्तिनापुर पहुँचे। जनताने उनका बड़ी धूम धामसे स्वागत किया। यथाविधि युधिष्ठिनका अभिषेक हुआ और वह सिंहासनाहृद हो प्रजाका पालन-पोषण करने लगे। अर्जुन सेनापित बनाये गये और भीमको युवराजका पद मिला। उनकी सुनीति और शासनसे प्रजाको वड़ा सुख प्राप्त हुआ और वह उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद देने लगी।

यह सब होने पर भी युधिष्ठिरका चित शान्त न हुआ। वह सर्वदा उदास बने रहते। वह कहते, कि मेरे पीछे समराशिमें इतने धन जनकी आहुति होगयी, लक्षाविध मनुष्योंका संहार हुआ और देशका समस्त वल और प्रताप विलुप्त हो गया! मैं इस दोषसे कब मुक्त हूंगा ?

भीष्म पितामहने गुधिष्ठिरसे अश्वमेध यह करनेको कहा या। श्रीकृष्णने भी उनका ध्यान वटानेके उद्देश्यसे उस वातका समर्थन किया। गुधिष्ठिरने उनकी वात मानली और उनकी आहासे शेष चारो पाएडच यहका आयोजन करनेमें संलग्न हुए। ठीक समय पर पुरोहितोंने उन्हें दीक्षित किया। दिग्विजयके लिये घोडा छोड़ा गया और अंजु न उसकी रक्षाके लिये चले। कितनेही राजाओंने उसे बांधा, परन्तु वे सब परांस्त कर दिये गये। निर्दिष्ट समय पर सब राजागण यहामें समितित हुए और सारा,कार्य्य निर्विष्ट समाप्त हुआ। गुधिष्टिर चक्रवर्ती राजा सीकार किये गये।

इस प्रकार कोर्ति और पुराय सम्पादनकर धर्माराज धर्मा-नुसार राज्य करने लगे। कुछ कालके उपरान्त धृतराष्ट्र, गान्धारी चिदुर और सञ्जय चनको चले गये। कुन्ती भी उन्होंके साध गयीं। युधिष्ठिरने सबको दान पुराय करनेके लिये बहुत साधन दिया। चनमें विदुरने योगद्वारा अपना शरीर त्याग दिया और धृतराष्ट्रादि चनमे आग लग जानेसे वहीं भस्मसात् हो गये। उधर द्वारिकामें श्रीकृष्णका भी शरीरान्त हो गया। यह सब समाचार सुन युधिष्ठिरको वैराग्य आ गया। उन्होंने राज्यभार अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको सोंप कर वनकी राह ली। द्रीपदी और चारो भाइयोंने भी उनका साथ दिया।

चत्र तत्र विचरण करते हुए वह सब हिमालय पहुँचे। हिमालयमें क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जु न और फिर भीम सद्दातिको प्राप्त हुए। युधिष्ठिरके लिये विमान आया। परन्तु युधिष्ठिरने एक कुत्ते को देख कर कहा, पहले यह वैठे तब में वैठूंगा। उनका यह भाव देख, यमदेव प्रसन्न हो उठे और कुत्ते का वेश त्याग दिया। उन्होंने युधिष्ठिरकी अन्तिम परीक्षा लेनेके लिये कुत्ते का रूप धारण किया था। युधिष्ठिरको उन्होंने अपना प्रस्त कप और स्वर्गका दृश्य दिखाया। युधिष्ठिरने दुर्योधनादिक कौरवोको स्वर्गमें देखा परन्तु द्रौपदी और भाइ-योको न देखकर पूछा, कि वे सब कहां हैं।?

यमराजने उत्तर दिया, कि उनकी दूसरीही गति हुई है, उन्हें सर्गमें स्थान नहीं दिया गया। यह सुन युधिष्ठिरकों आश्चर्य और दुःख हुआ। उन्होंने कहा—मैं भी स्वर्ग न जाऊँ गा। जहां वह सब हों वहीं मुझे भी छे चलो। उनके सहवासमें मैं नरकको भी स्वर्ग समभूंगा।

युधिष्ठिरकी यह वात सुन यमराजने उन्हें नरक भेज दिया नरकका दूश्य देख वह जरा भी विचलित न हुए, विक द्रौपदी और भाइयोंको वहां देख कर उन्होंने वही रहना खीकार किया। उनका यह स्वार्थ त्याग और वन्धुप्रेम देख कर देवतागण प्रसन्न हो उठे। यमराजने उन्हेंअधिक समय भ्रममें न रक्खा! उसी क्षण युधिष्ठिरने द्रौपदी तथा भाइयों सहित अपनेको खर्गमें पाया। यमराजने स्पष्टीकरण करते हुए वतलाया, कि यह सब माया आपकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसेही की गयी थी।

यु घिष्ठिरने पकाकी खर्गमें रहनेकी अपेक्षा खजनोंके साथ नरकमें रहना श्रेष्ट समभा। यहां उनके वन्धु-प्रेमकी परमावधि हो गयी। वास्तवमें भाई होंतो ऐसे हों। परास्परिक प्रेम और ऐक्य समान दूसरा सुख नहीं हैं। युधिष्ठिरकी आज्ञा, उनके भाइयोंने सदासर्वदा शिरोधार्घ्यकी थी। सुख दुःखमें एक साथ रहना, क्षमाशील होना, समानता रखनी, प्रजाको सुख देना इत्यादि सद्गुणोंसे जो लाभ होता हैं, वह हमें यु धिष्ठिरकी जीव नीसे बात होता है। उन्होंने चालीस वर्ष पर्य्यन्त इन्द्रश्यमें और युद्धके बाद छत्तीस वर्ष पर्यंन्त हस्तिनापुरमें राज्य किया। युद्धके समय उनकी अवस्था ८० के लगभग थी। यह देखनेसे बात होता है, कि उन्होंने १२५ वर्ष से भी अधिक की अवस्थामे स्वर्गारोहण किया था। कल्छियु गर्मे सर्वप्रथम उन्हींने अपना संबत चलाया था। वह ३०४४ वर्ष चला और उसके बाद विक्रमका संवत प्रचलित हुआ। अव भी भारतके दक्षिण

مرمالوم.

भागमें उसका प्रचार है। युधिष्ठिर, गो ब्राह्मण प्रतिपाल और याचकोंके लिये करुपद्रुम थे। उनका यश दिगदिगन्तोंमें व्याप्त है। आज भी हम लोग 'उन्हें धिर्म्मष्ट और साधुपुरुषको तरह स्मरण करते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा एवम् पूज्य भाव प्रकट करते हैं।



## में बहु बर अज़िन । १९ १९ काल काल काल अ

पुत्र थे। कुन्तोंके तीन पुत्रोंमें यह सबसे छोटे थे। उनका जन्म दुर्वासांके मन्त्र प्रभाव और इन्द्रके अंशसे द्वापरयुग में हुआ था। अर्जुन और श्रीकृष्ण यह दोनों नर नारायणके अवतार गिने जाते हैं। अर्जुनका वर्ण श्याम, 'आकृति दीर्घ स्कन्ध उच्च, वक्षष्ठळ विशाळ और नेत्र कमळ समान थे। द्रोणाचाय्यं के निकट धनुर्विद्यांका ज्ञान प्राप्तकर उन्होंने उन की प्रीति सम्पादन की थी। \* गुरुने प्रसन्न हो उन्हें बहाशिरो

क होगाचार्यने एक दिन अपने शिष्योंकी परीक्षा लेमेके उद्देश्यसे एक स्थानमें एकत्र किया। उन्होंने एक वृक्षकी चोटी पर एक कृत्रिम पक्षी मैठालकर सबोंसे कहा, कि तुम लोग उसे ताककर तीर मारनेको तय्यार हो जाओ, मैं जब कहूंगा तब तुम्हे उस पक्षीकी आंख फोड़नी पढ़ेगी। इसके बाद उन्होंने युधिष्टिरसे कहा, कि तुम निशाना लगानेको तय्यार रहो, परन्तु जब तक में न कहूं, वागा न छोड़ना। युधिष्टिरने कहा—''जो प्राज्ञा' इसके बाद उन्होंने पृछा. तुम क्या देख रहे हो। युधिष्टिरने कहा, में आपको, अपने भाइयोंको तथा धन्य सबोंको देख रहा हूं। दोगाचार्यं ने यह सन उन्हे हटा दिया और दुर्योधन, दुःशासन, क्या इत्यादि सबोंसे ऐसाही प्रश्न किया। सबोंने उन्हें वैसाही उत्तर दिया, परन्तु धन्तमें जब अर्जुनसे पृछा, तब उन्होंने कहा, कि मैं तो केवल उस पद्मीकी श्रांख भर

नामक एक अस्त्र दिया था, जिसमें ब्रह्माएडको लय करनेकी शिक्त थी। वह सर्व प्रकारकी युद्धकलामें निपुण थे। परन्तु धनुर्विद्या तो उन्हींकी हो गयी थी। वह चतुर, घोर, विजयी और प्रतापी योद्धा थे। स्पष्ट वक्ता होनेपर मी उनका हृदय कोमल था। वहे भाइयोंका वह वडा सम्मान करते थे। वह सत्यवादी, वीर, गोब्राह्मण प्रतिपाल, दूढ़प्रविद्य, शान्त, निद्रा-जित, चालाक, नृत्य और सङ्गीतइ, धर्मिष्ट और नीतिमान थे। व्यावहारिक विषयोका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। ईश्वरोपासना इत्यादि नित्यकर्म करनेमें वह सदा नियमित रहते थे। वाण चलानेमें वह ऐसे निपुण थे, कि वाये हाथसे भी अचूक निश्नाना लगाते थे।

द्रोणाचार्य्य पांचालदेशके द्रुपद राजासे अप्रसन्न रहते थे। अतः गुरु दक्षिणामें कौरवोंसे उसे दएड देनेको कहा। कौर वोंने द्रुपदसे युद्ध किया, परन्तु पराजित हो लौट आये। यह देखकर अर्जुन गये और उसे बन्दी बनाकर गुरुके पास ले आये। अर्जुनका यह पराक्रम देखकर द्रोणाचार्य्यको बड़ा आनन्द दुआ।

देखता हूं। द्रीयाचार्य्य इस उत्तरसे सन्तुष्ट हुए श्रीर उन्हे वागा चलानेकी श्राज्ञा दी। श्रर्जु नने तत्काल वागा चलाया श्रीर पत्नीकी श्रांख फोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। द्रोयाचार्य्य यह देखकर बढ़े प्रसन्न हुए श्रीर बोले, कि जब तक चित्त एकाग्र न होगा तब तक कार्य्य ठीक रूपसे न होगा। जिस समय मन एकाग्र हो जायगा, उस समय उस कार्य्यके श्रतिरिक्त दुनियाकी कोई बात मनमें नही श्रायगी श्रीर काय्य सिद्धि श्रवश्य होगी।

जिस समय राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुरके सिंहासनको सुशो भित कर रहे थे भीर गुधिष्टिर युवराज थे, उस समय भी अर्जुनने अनेक प्रसङ्गोंपर वीरता दिखायी थी और सवका प्रेम सम्पादन किया था। इसके वाद जव लाक्षागृहसे वचकर वह बन-वास करने लगे तब उन्होंने अङ्गारपण नामक एक गन्ध्रवसे युद्धकर उसे पराजित किया। गन्ध्रवने उन्हें सूक्ष्म पदार्थ दर्शक-चाक्षुपी-गन्ध्रवांस्त्र विद्या सिखाई और अर्जुनने उसे अग्न्यास्त्र विद्या सिखायी। इसके वाद वह द्रौपदीके स्वयंवरमें गये और मत्स्य वेधकर द्रौपदीको प्राप्त किया। उन की यह विजय देखकर अनेकोंका हृदय द्रोपाशिसे जल उंठा और उन्होंने यगड़ा मचाया, परन्तु अञ्चनने शस्त्रास्त्र और भीमने एक वृक्ष द्वारा उन्हें परास्त किया।

कुछ कालके उपरान्त जब घृतराष्ट्रने आधा राज्य दे दिया और वह अपने भाइयोंके पास इन्द्रप्रश्मी रहने लगे, तब एक दिन एक ब्राह्मणने आकर कहा, कि मेरी सबत्स धेनु कोई खुरा ले गया। अर्जुनने उसे ध थ्ये दिया और स्वयं अपना धनुप वाण लेने गये। देवयोगसे उनकी दृष्टि युधिष्टिर पर पड़ गयी, जो कि उस समय द्रीपदी सह एकान्त सेवन कर रहे थे। उन्हें देखतेही अर्जुनको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया। ब्राह्मणकी धेनु तो लाकर उसे देदी और आप वन जानेका तय्यार हुए।

वात यह थी, कि पांचों भाइयोंने एक दूसरेके अन्तःपुरमें

प्रवेश न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। यह भो निश्चय किया थो, कि यदि इस प्रतिज्ञाके विपरीत कोई किसीके अन्तःपुरमें चला जायगा और किसीको एकान्त सेवन करते देख लेगा, तो उसे पापका प्रायश्चित करना पढ़ेगा। प्रायश्चितमें वारह वर्षका वनवास निश्चित कर रमखा था। अर्जुन भी तद्मुसार वन जाने को प्रस्तुत हुए। युधिष्ठिरने उनका दोष क्षमा कर दिया और वन न जानेके लिये बहुत समकाया। उन्होंने यह भी कहा, कि तुग्हें विवश हो परोपकारके लिये उस स्थानमें जाना पड़ा था, अतः तुम दोषी नहीं हो, परन्तु अर्जुनने आग्रह पूर्वक कहा, कि में प्रतिज्ञा अक्षरणः पालन कहांगा। कुछ भी हो, मैं दोषी हैं।

अर्जुन उसी दिन इन्द्रप्रश्यसे निकल पड़े! सर्व प्रथम वह
गड़ाहार गये और वहा स्नान किया। वहांसे छौटते समय उलूपी नामक गन्धर्व क्रन्यासे भेट हो गयी। उसका आग्रह देखकर
अर्जुनने उसके साथ गन्धर्व विवाह कर छिया। उसके द्वारा
उन्हें इरावान नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने
यद्रीनाथ, केदारनाथ और दिन्ययवन्धुकी यात्रा की। वहांसे
वह नैमिपारएय गये और तपोचनकी प्रदक्षिणा की। नैमिषारएय
से बहु और बहु गये और वहांसे दक्षिणको प्रश्नान किया।
दक्षिणमें महेन्द्र पर्वत देखा। वहांसे वह मणिपुर गये। मणिपुर
के राजाका नाम था चित्रवान। चित्रवानके एक चित्राङ्गी नामक सुन्दही कन्या यी। अर्जुनने उसका पाणि प्रष्टण किया

और तीनवर्ष वहाँ रहे ॥ चित्राङ्गीके उद्दरसे वभ्रुवाहन नामका प्रतापी पुत्रका जन्म हुआ और वही चित्रवानके राज्यका उत्तरा- धिकारी हुआ।

वित्रवानसे विदा हो अजुंन दक्षिणकी ओर अग्रसर हुए और समुद्रके समीप पहुंचे। वहां सौमद्र, पोळोम, अगस्त्य, कारध्रम और भारद्वाज यह पांच तीर्थ थे, और वह नारोतीर्थ के नामसे विख्यात थे। अजुंनने देखा, कि उनमें एक भी मजुष्य स्नान करने नहीं जाता। उन्हें बड़ा आश्रय्यं हुआ और वहांके अद्यियोंसे इसका कारण पूछा। ऋषियोंने वतलाया, कि प्रत्ये कमें एक एक मगरी रहती है और उन्हींके भयसे कोई उनमें स्नान नहीं करता। कारण जान कर भी अर्जुन भयभीत न हुए। उन्होंने वहां स्नान करनेका निश्चय किया और सर्वप्रथम सौभद्र तीर्थ में प्रवेश किया। प्रवेश करनेके साथही उन्हें मगरीने एकड़ लिया, परन्तु अर्जुन वहे पराक्रमो थे: वह खयं उसके प्राप्त न वने, विक उसेही वाहर खीच लाये। वाहर आतेही वह मगरी एक सुन्दर रमणीके वेशमें परिणत होगयी।

अर्जु नयह आश्चर्य जनक घरना देखकर बड़े विचारमें पड़ गये और उस रमणीसे उसका पिरचय पूछा। उसने अपना पिरचय देते हुए वतलाया, कि मैं कुचेर सभाकी एक अप्सरा हूं। मेरा नाम है वर्गा। एक दिन मैं सौरमेया, समीची, वुश्वुदा और लता इनचार सिखयोंके साथ अरण्यमें गायन गातो हुई विचरण कर रही थी। वहीं एक ऋषिकुमार रहते थे, परन्तु हम उन्हे न देख 100 Par

सर्मा । वह एकान्तमें अध्ययन कर रहे थे । हमारी कीड़ासे उनके अध्ययनमें वाधा पड़ी अतः उन्होंने क्रुद्ध हो कर शाप दिया कि तुम पांचो मगरी हो जाओ। शाप सुन हम कांप उठी और उन्हें चन्दनकर मुक्त होनेका उपाय पूछा। उन्होंने कहा, कि न्सौ वर्ष व्यतीत होने पर किसी महापुरुपके स्पर्शसे तुम्हारा उद्धार होगा। उसी दिनसे मैं मगरी वन गयी और इस तीर्थ में आ पड़ी। आज आपके स्पर्शसे मेरी मुक्ति हुई। यस, यही मेरी आत्मकथा हैं। मेरी अन्य चार साखियां इन चार तीर्थीमें पड़ी हैं, रूपया उनका भी उद्धार करिये। अञ्जेनने उसकी यह बात सुनकर प्रत्येक तीर्थमें स्नान किया और उसकी चारी सिखयोंका उद्धार किया। सवोने एकत्र हो अर्जुनकी स्तुतिकी और दिव्य रूप धारण कर अपने लोफ चली गयी। उस दिनसे लोगोका भय जाता रहा और सव तीर्थींमें स्नान करने छगे।

वहांसे अर्जु न शिवकाञ्ची और विष्णुकाञ्चीके दर्शनकरने गये विष्णुकाञ्चीके वाद वह काम्यवनमें आये। वहां शिवका समाधि स्थान था। अर्जु नको वैठे देखकर् शिवको चड़ा क्रोध आया। वातही बात दोनोंमें युद्ध होने रुगा। शिवके शराधातसे अर्जु न मूर्च्छित होकर गिर पडे। उन्हें मूर्च्छित देखकर शिवको द्या आ गयी। वह उनका युद्ध-कौशल देख प्रसन्न हो उठे थे, अतः उनकी मूर्च्छा दूर कर कबच और कुएडल उपहार दिये।

इसके बाद अर्जु न रामेश्वर गये। वहां हनुमानसे भेट हुई। हनुमानने विस्तार पूर्वक उन्हें रामचरित्र कह सुनाया। एक दिन

उन्होंने हँस कर कहा, कि यदि राम इतने प्रतापी और शिकिशाली थे तो उन्होंने वाणका सेंतु क्यों न रवा ! हनुमानने कहा, वह इतना मजवून नहीं हो सकता था। वह तुरन्तही दूर जाता। अर्जुनने कहा, असंभव! मैं होता तो वाणसेही काम लेता। हनुमानने कहा—अच्छा, तुम वाणसे सेंतु बना दो, मैं उसे तोड़कर दिखादूं। अर्जुनने कहा-स्वीकार है, यदि तुम तोड़ दोगे तो मैं अग्न प्रवेश कर अपना प्राण दे दूँगा। हनुमानने भी स्वीकार किया, कि यदि मैं न तोड़ सक्रँगा तो दासता स्वीकार कर तुम्हारी ध्वजा पर वैठ रहा कर्जंगा।

इस प्रकार प्रतिज्ञावद्व हो अर्जुनने एक योजनका शर-सेतु तथ्यार कर दिया और हनुमानने उसे उछल कृद कर तोड़ भी डाला। अर्जुन यह देख विस्मित हुए और प्रतिज्ञा पालनके लिये चिता तथ्यार की। उसी समय वहां ब्राह्मण वेशमें श्रीकृष्ण आ पहुचे। उन्होंने दोनो जनकी वात सुनी और कहा, कि मुझे तुम्हारी वातों पर विश्वास नहीं होता। कोई साक्षी भी हैं? साक्षी कोई न था, अत: फिरसे पुल वांधना और तोड़ना स्थिर हुआ। इस बार पुलके नीचे श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्र रख दिया अत: वह हनुमानसे न टूट सका। अब वह अजुनकी अधीनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए और उनकी ध्वजामें वैठ रहने लगे।

यहांसे अजु न द्वारिका गये। द्वारिकामें उन्होंने श्रीकृष्णकी सम्मतिसे वलरामकी इच्छा न होनेपर भी सुभद्राका हरण कर उसका पाणित्रहण किया। इस समय उन्हें रुद्धप्रस्थ छोड़े ग्यारह वर्ष हो चुके थे, अतः एक वर्ष और तीर्थाटन करते रहे। वारह वर्ष व्यतीत होतेही वह सुनद्रा सहित इन्द्रप्रस्थ गये और भाइयोंसे भेट की। द्रौपदीने 'सुमद्राको वहिनको तरह रफ्जा और कभी उससे द्वेप न किया। कुछ कालके उपरान्त सुमद्राने अभिमन्यु और द्रौपदीने श्र्तकर्मा नामक पुत्रोको जन्म दिया।

एक समय ब्रीष्मऋतुमें वह रूष्ण, द्रौपदी, सुभद्रा इत्यादि सहित यमुनाके तट पर वन विहार कर रहे थे। वहीं ब्राह्मण वेशमें राग्निदेवने आकर कहा, कि मैं खाएडव-वनको भक्षण करना चाहता हूं। साथही यह भो कहा, कि इन्द्र मेरे इस कार्यमें बाधा हेंगे और सम्भवतः उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा। अर्जुनने कहा-तुम ब्राह्मणहो अत: मैं तुम्हारी प्रार्थना अस्त्रीकार नहीं कर सकता। इन्द्रसे युद्ध भी करनेको मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे पास अनेक शस्त्रास्त्र हैं परन्तु रथ और उत्तम धनुष नहीं है। यह सुन कर अग्निदेव वाताल गये और बद्दणके वाससे गाएडोव धनुष अक्षय तूणीर तथा चिजय २थ छा दिया। उसी रथमें आसङ् हो सुप्ण और अर्जु ने खार्डिय वन गये। अग्निने अपना कार्ट्या रम्भ किया, कि इन्द्र प्रेषिता दैत्य, राक्षस, यक्ष और गन्धर्वादि अ आकर वाधा देने लगे। अर्जुनने अपने प्रवल पराक्रमसे सबका संहार किया। मयासुरने क्षमा प्रार्थना की। अतः उसे अमय दान दिया। अग्नि- देव तृप्त हुए और लज्जितही इन्द्रने भी क्षमा प्राथिता की।

जय युधिष्ठिरने राजस्य यह करना स्पिर किया, त. श्रोकृष्ण नै भथम जरासन्धको पराजित करना श्रेयस्कर वतलाया। उस समय भीम और श्रीकृष्णके साथ अर्जुन भी ब्राह्मण वेशमें जरासन्धके पास गये थे। जरासन्ध और भीमसे युद्ध ठहर खुका था। अत: उस प्रसङ्गपर अर्जुनको कोई काम न करना पड़ा और भीमनेही उसे मार डाला।

राजस्य यहके लिये धन और जन दोनो चाहिये। चार भाइयोंने चारों ओर जाना स्थिर किया। अर्जुन उत्तरकी ओर रवाना हुए और उधरके नरेशोंको पराजित कर उनसे राजस्व प्रदण करने लगे। उन्होंने इन्द्रप्रस्ति निकलकर कुलिन्द, आनर्च, कालक्ष्ट, अपरवत्तर, और सुम्राइल इन देशोंको विजय किया। इसके वाद वह शाकलद्वोप गये और वहांके प्रतिविध्यनी नामक नरेशको पराजित किया। उसे अपने साथ ले वह प्रागज्योतिष गये। वहांके राजाका नाम था भगदत्त। भगदत्तने किरात और चीन देशकी सहायता प्राप्तकर, आठ दिनोंतक भीषण युद्ध किया, परन्तु अन्तमें पराजित हुआ और अर्जुनने उससे राजस्तमें वि-पुल धन-राशि प्राप्त की।

अर्जुन जिसे पराजित करते थे, वही उनका प्रेम सम्पादन करनेके लिये लालायित हो उठता और सैन्य सह उनकी सहां-यता करनेको प्रस्तुत हो जाता था। दिग्विजयके कार्य्यमें इससे बड़ी सहायता मिली। दिन प्रतिदिन अर्जुनकी सेना बढ़ती ही गयी। भगदत्तको पराजित कर, वह पुनः उत्तरकी और आगे षढ़े और अन्तगिरि देशको जीतकर, उससे राजस वसूल किया। वहाँका राजा भी उनके साथ हुंथा।

इसके वाद वह उल्रुक देशके वृहन्त राजाके पास गये। वहाँ कतिपय पहाड़ी राजाबोंसे युद्ध हुआ, परन्तु वे सव उनकी आधीनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए। वादको सेनाविन्दु वामदेव, और सुदामा नामक नरेशोंको पराजित किया। साथही अपर, उलूक, पञ्चगण, देवप्रख प्रभृति देश तथा पौरवंश्वर नामक राजाको भी आधीन किया । पर्वतवासी दस्युराज तथा उत्सद, संकेत सप्तगण इत्यादिके अधीश्वरोंको भी परा-जितकर उनसे राजल प्रहण किया। इसके वाद काश्मीर, छोहित, त्रिगत और कोकनद देशके नरेशोंको आधीन किया। अभिसार देशके चित्रसेन, उस्चापुरके रोगमान, सिंहपुरके चित्रा युध, तथा उत्तर सुद्य और उत्तर चोळके नरेशोंसे भी राजस्व **प्र**हण किया। महाशूर बालहोक नरेशको भी वश किया तथा काम्बोज सहित दरद देशके निवासियोंपर विजय प्राप्त की।

वहाँसे वह ईशानकी ओर अग्रसर हुए और एक द्स्यु रा-जाको आधीन किया। वादको छोह और परम काम्बोज देशपर विजय प्राप्तकर उत्तरकी ओर ऋषिक नामक देश (किसया) के शासकको पराजित कर उससे आठ शुकोदर तथा मयूरगतिवाछे कितनेही अध्व प्राप्त किये। वहाँसे वह हिमा-छयकी ओर आये और वहाँके नरेशोंसे आधीनता स्वीकार करायी। वादको श्वेत पर्वतका अतिक्रमणकर कि पुरुष देश गये और वहांके द्रुम पुत्रोंको पराजित किया। हाटक देशपर भी विजय प्राप्तकर, वह मानसरोवर, और ऋषि कुल्या नदीकी ओर गये। वहांके गन्धर्च रिक्षत देशोको आधीनकर कितनेही विचित्र वर्णके अभ्य प्राप्त. किये। वहाँसे वह उत्तरकी ओर हरिवर्ष नामक देशमें गये और वहांके विशाल काय मनुष्योंको पराजित किया। इस प्रकार दिग्विजयकर वह इन्द्रप्रश्न छीट आये और राजस्वमें पाया हुआ समस्त धन युधिष्ठिरके चरणोंपर रख दिया।

यह 'निर्विघ्न समाप्त हुआ। दुर्योधन पाएडवोंका ऐश्वय्य न देख सका। उसने युधिष्ठिरको कपट द्यूतमें निमन्त्रितकर उनका सर्वस्व हरण कर लिया। पाएडव तेरह वर्ष के लिये बन जाने को वाध्य हुए। अद्वेत वनमें व्याससे भेंट हुई। उन्होंने अर्जु नको तीर्याटन और तपस्या करनेकी सलाह दी। अर्जु न उनके आदेशानुसार हिमालय पारकर इन्द्रकील पर्वतपर गये और वहां तप करने लगे। पहला मास पत्ते खाकर विताया। दूसरेमें केवल जलपान करते रहे। तीसरे मासमें घून्नपान किया और चतुर्थ माससे वायु मक्षण कर घोर तप करने लगे। वह केव ल पदांगुष्ठके सहारे खड़े रहते और हाथ उठाये ध्यानमें लीन रहते थे।

अर्जुनका यह तीव्र तप देखकर देवताओका आसन हिल उठा। शिवने उनकी परीक्षा लेना स्थिर किया। उन्होंने मूक नामक दैत्यको उनके पास भेजा और वह वाराहका रूप धारणकर मारतके महापुरुष

उनको तङ्ग करने छगा। अर्जु नने उसे गाण्डीव धनुषसे मार डाछा। यह देख िवने किरातका रूप धारणकर उनसे कहा, कि तूने मेरे वनमें यह हिंसा क्यों को ? तुक्ते मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा।

अर्जुनको बाध्य हो युद्धार्थ प्रस्तुत होना पड़ा। उन्होने अनेक बाण मारे, परन्तु कोई फल न हुआ। अन्तमें वह गाण्डी वसे दंडका काम छेने छगे और शिवपर प्रहार करने छगे, परन्तु शिवने उसे ग्रास कर छिया। अर्जुन थव निरस्त्र हो मह्यपुद्ध कर ने लगे परन्तु अर्जार हो रहे थे अतः मूर्च्छित हो गिर पड़े। शिव उनको यह दूढ्ता देख प्रसन्न हो उठे ओर उन्हें सचेतकर साक्षात दर्शन दिया। अर्जुनने महेश्वरको खड़े देख गद्गद् कएठ से उनकी स्तुति की। शिवने प्रसन्न हो उन्हें पाशुपत नामक एक अल और आशीर्वाद दिना। इसके बाद यम, वरुण सीर कुवेरादि देवताओंने भी प्रकट हो, उन्हें शस्त्रास्त्र और वरदान दिये। इन्द्रने स्वयं उपस्थित हो उन्हें स्वर्ग देखनेके लिये निम-न्त्रित किया और अपना रथ भी भेज दिया।

, इन्द्रके रथपर थाढ़ हो अर्जु न देवलोक गये। इन्द्रने उनकी यड़ी अभ्यथं ना की। अर्जु न वहां पांच वर्ष रहे और इन्द्र का आतिथ्य प्रहण करते रहे। उन्दोंने अपना समय व्यर्थ ही न खोया विक वहा भी अला, शला, गायन, वादन, और नृत्यादि विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। निवात कवच, कालकेतु और हिरस्य पुरवासी यह तीन असुर घड़े प्रवल थे और इन्द्र उन्हें

पराजित न कर पाते थे। चीर अर्जुनने अनायास ही उनपर

विजय प्राप्त कर ली। अर्जुनका यह पराक्रम देख इन्द्रके हर्षका पारावार न रहां। वह उन्हें बड़े प्रेमसे रखने लगे।

स्वर्गलोकमें अनेक अप्सराये थीं, जिनमें उर्वशी सर्वश्रेष्ट थी। अर्जुनकी तेजस्विता देख उनपर मोहित हो गयी और एक दिन हाय भाव करती हुई अर्जुनके पास गयी। अर्जुनने उसे माता कह सम्बोधित किया और वैठनेको आसन दिया। अर्जुनका यह कार्य्य उसकी इच्छाके विपरीत हुआ। अतः उसने उन्हें शाप दिया कि तुम नपु सक हो जाओंगे और स्त्रियोंमें तुम्हें रहना पड़िगा। अर्जुनने यह हाल इन्द्रसे कहा और अपनेको निरप्राध बताकर खेद प्रकट किया। इन्द्रने शापकी अवधि एक वर्ष की कर दी और कहा कि चिन्ता न करो, तुम्हें जब एक वर्ष अज्ञात बास करना पड़ेगा तब इसी शापके तुम्हारा उपकार होगा। इसके बाद अर्जुन अपने भाइयोंके पास चले आये और काम्यव-नमें रहने लगे।

दुर्योधनका स्वभाव अच्छा न था। पाएडवोंको चिढ़ाने और उन्हें अपना पेश्वर्य दिखाने केलियेवह उनके पास आ रहा था। ' मार्गमेंकहीं चित्रसेन नामक गन्धर्वसे युद्धः'हो गया और उसने दुर्यो-धनको पराजित कर वन्दी बना लिया। जब यह समाचार युधि-छिरने सुना तो उन्हें बड़ा कप्ट हुआ। उन्होंने तत्काल अर्जु नको उसे छुड़ा देनेकी आज्ञा दी। अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेवको साथ ले घटनास्पल पर गये और चित्रसेनको पराजित कर दुर्योधनको बन्धन मुक्त किया। पक दिन पाएडव मृगया खेलने गये थे। आश्रममें द्रौपदीको छोड़ और कोई न था। दैवयोगसे वहां जयद्रथ जा पहुँचा और द्रौपदीको अकेली देख, उसे वलात् हरण कर चला। पाएडवोंने शीघ्रही उसका पता लगा लिया और अर्जुन तथा भीमने उसे चन्दी वना कर समुचित दएड दिया।

तेरहवे वर्ष पाएडवीन वेश वदलकर राजा विराटका आश्रय प्रहण किया। अर्जुनने वृहक्षला नाम धारण कर अन्तःपुरमें प्रवेश किया और खियोंको सङ्गीत शास्त्रकी शिक्षा देने लगे। उर्वशीके शापसे उनको वडी सुविधा हो गयी और कोई उन्हें पहचान न सका। यदि इस वर्ष कौरवोंको पाएडवोंका पता मिल जाता तो पाण्डवोंको पुनः बारह वर्ष वनमें रहना पड़ता। शर्त ऐसी ही थी। अतः कौरव उन्हें वडी सर गर्मोंके साथ खोज रहे थे।

विराटके सेनापितका नाम कीचक था। वह बड़ा अविचारी था। द्रौपदी भी वहीं सैरिन्ध्रीके वेशमें वर्तमान थी।
वह उस पर मोहित हो गया और उस पर अत्याचार करने
पर उद्यत हुआ। द्रौपदीने पाण्डवोंसे यह हाल कहा और
भीमने विवश हो उसे युक्ति पूर्वक मार डाला। किसीको ज्ञात
न हो सका, कि यह कार्य्य किसने किया। कौरवोंने सर्वत्र
पाण्डवोंका पता लगाया परन्तु कहीं पता न चला। विराट नगरमें वह खोज करना चाहते थे, परन्तु कोई युक्ति न चलती थी
जब उन्होंने सुना कि कीचकको किसीने मार डाला तब उनका
सन्देह दृढ़ हो गया। विना सेनापितके सेना सञ्चालन भी ठीकसे

न होगा यह सोचकर उन्होंने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया । अर्जु नको उस प्रसङ्ग पर प्रकट होना पड़ा । अज्ञात वासकी अवधि भी समाप्तहो चुकी थी। अतः भयका भी कोई कारण न था। अर्जुनने विराट कुमार उत्तरको सार्थी वनाया और रणभूमिमें पदार्पण किया। उनके शस्त्रास्त्र जङ्गलमे रक्खे हुए थे। अर्जुन वह उठा छाये और गाण्डीव धारणकर कौरव दुलपर वाणे वर्षा करने लगे। कुछ ही देरमें वह विजयी हुए और शत्रु सेना चिश्वं खलित हो गयी। सबको उसी दिन पाण्डवोंका प्रकृत परिचय मिल गया। तेरह वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः कौरवोंका उद्योग भी निष्कल रहा। विराटने पार्ण्डवोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर क्षमा प्रार्थना की अर्जुनसे उत्तराका पाणिप्रहण करनेको कहा, परन्तु अर्जुनने उसे शिक्षा दी थी-एक प्रकारसे वह उसके गुरु वन चुके थे, अतः उन्होंने अखीकार किया। उनके अस्वीकार करने पर उत्तराका विवाह अभिमन्युके साथ कर दिया गया और सदाके लिये दोनों राज-वंशोंमें सम्बन्ध स्थापित हो गया।

जर्व महाभारतका भीषण समर वारम्भ हुआ और श्रीकृष्ण ने उनका रथ दोनों दलोंके मध्यमें खड़ा किया, तव अर्जुनके हृद्यमें मोह उत्पन्न हो गया । उन्होंने अपने हथियार फेंक दिये और जहा, कि मैं राज्यके लिये आत्मीय जनोका विनाश न कर्र गा। उनकी यह दशा देखकर श्रीकृष्ण्ते उन्हें क्षत्रिय धर्म का तत्व, आत्माका अमरत्व आदि समकाकर उन्हें शीघ्र ही

फिर यद्भके लिये तय्यार कर दिया था! वादको अर्जु नने दश दिन भोष्मसे युद्ध किया और अनेक महारिधयोंके प्राण हरण किये। जब भीष्म आहत हो शर शय्यापर पड़ रहे, तब भाइ-योंके साथ अर्जुन भी उनके पास गये थे। उस समय भीषम का शिर लटक रहा था अतः उन्होंने कुछ नीचे रख देनेको कहा। कौरव सुन्दर तकिया छे आये परन्तु वह भीष्मको पसन्द न आया। उन्होंने अर्जु नकी ओर दृष्टिपात किया। अर्जु न उनका भाव समक्त गये और तीन बाणोंका तिकया बना हिया। उसी समय भोष्मने जल मागा। अजुनने एक वाण पृथ्वीमें मार दिया। तुरन्तही पाताल गङ्गाकी धारा फ्रटकर भीष्मके मुखमें पडने लगी। उसी दिनसे वह खान वाणगङ्गा के नामसे विख्यात हुआ। अर्जु नने इसी प्रकार युद्धमें अनेक पराक्रम किये थे, फलतः पाण्डवोंकी जय और कौरवोंकी परा जय हुई थी।

युधिष्ठिरते अपने राजत्वकालमें अश्वमेध यह किया था। उस समय नियमानुसार अश्व छोड़ा गया था और अर्जुन दिग्विजय करने गये थे। कतिएय नरेशोंने उनसे युद्ध किया था। परन्तु अर्जुनने उन्हें परास्त कर दिया था। अश्वमेधके अग्नि कुएडकी रक्षाका भार भी अर्जुननेही प्रहण किया था। यह समाप्त होनेपर सव लोग उनकी प्रश्ना करते हुए अपने अपने स्थानको गये थे।

धर्माराजने अपने शासनकालमें अर्जु नको सेनापति नियुक्त

किया था। अर्जु नने उस समय भी अपनी योग्यताका परिचय दे सयका प्रोम सम्पादन किया था। कुछ कालके उपरान्त श्री रूप्णका शरीरान्त हुआ। यह समाचार सुनं अर्जु नको अवर्ण-नीय शोक हुआ। श्रीरूप्णके कथनानुसार वह द्वारिका गये थे और वहांसे उम्रसेन घसुदेव तथा विश्ववा स्त्रियोंको हस्तिना पुर लिवा लाये थे। श्रीरूप्णके वम्र नामक पौत्रको इन्द्रप्रस्य और अपने परीक्षित नामक पौत्रको हस्तिनापुरके सिंहासनपर स्थापित कर वह भाइयों सिहत उत्तराख्यु को चले गये थे। वहीं कुछ कालके वाद वह सद्गितको प्राप्त हुए।

धनुर्घर धर्जुन रण चतुर और युद्धकला कुशल थे। उनकें समान धनुर्विद्या विशारद और कोई नहीं हुआ। बढ़े भाइयों पर सदा पूज्य भाव रखते थे। अनेक यार श्रीकृष्णके साहाय्य से वह विजयी हुए थे, तथापि वह अद्वितीय वीर और अद्भुत शक्तिशाली थे। अनेक वार उन्होंने अकेले ही विजय प्राप्त की थी। वह अपने बुद्धि, वल, उत्साह, और धनुर्विद्याके कारण विख्यात हैं। अर्जुन वाणावलीके नामसे आज भी लोग उन्हें समरण करते हैं और आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। धन्य है ऐसे प्रतापी पुक्रवको!



## 

हि परमपवित्र दैवी महापुरुष चन्द्रवंशीय कुरु-कुली कि रुपन्न राजा शान्तनुके पुत्र थे । इनकी माताक नाम था गङ्गो । यह आठवसुओंमें एक वसुके अवतार गिने जाते हैं । गङ्गाने शावित हो मर्त्य लोकमें जन्म लिया था। जब शावकी अवधि पूरी हो गयी तब वह स्वर्ग चलीं गयीं और शान्तनुकी इच्छासे भीष्मको भी साथ छेती गर्यो। गङ्गाने उनका लालन पालन किया और जब वह वहे हुए तब बृहस्पतिके पास विद्यो पार्ज़ न करने लगे। बृहस्पतिने उन्हें वेद वेदाङ्ग और धनुर्वेदकी शिक्षा दो। इन्द्रादि देवोंने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्र दिये । इसके बाद गङ्गाने उन्हे' शुक्राचार्य्य और परशुराम के पास भेजा। भोष्मने उनके निकट धनुर्विद्याका विशेष झान प्राप्त किया। चौबीस वर्षकी अवस्था होनेपर गङ्गाने उन्हे शान्तजुके। सौंप दिया। गङ्गाके पुत्र थे अतः वे गाङ्गोय नामसे भी पुकारे जाते थे। अखण्ड ब्रह्मचर्ट्यके प्रतापसे वह देव स-मान दैदीप्यमान प्रतीत होते थे । अत: लोग उन्हे'ेदेवदत्त भी-कहते थे।

राजा शान्तनुका चित्त प्रिय पत्नीकी विरह-व्यथासे व्यथित

रहता था। जबसे गङ्गा भीष्मको सौंप पुनः लीट गयीं तबसे वह और भी व्याकुल होउठे थे। उनको संसार असार प्रतीत होता था परन्तु विन्नश हो किसी प्रकार कालयापन कर रहे थे। एक दिन वह यमुनाके तटपर वायु सेवन कर रहे थे। एक पक्त उन की दृष्टि एक लावरायवती तरण कन्यापर पड़ी। उन्होंने उस से उसका परिचय पूछा। उत्तरमें उसने कहा, कि मेरा नाम सत्यवती है और मैं एक घीवरकी कन्या हूँ। वह इतनी रूप वती थी कि शान्तमुको उसकी वातपर विश्वास न हुआ। एक घीवरके यहां उन्होंने लावरायराशिका उत्पन्न होना असम्भव समका। कुछ भी हो वह उसकी कमनीय कान्तिको देखकर मुग्ध हो गये और उसका पाणिप्रहण करनेको लालायित हो उठे। पता लगानेसे उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि वह क्षत्रिय-कन्या हैं और घीवरने उसका लालन पालन किया है।

शान्तनुने उस धीवरसे अपनी इच्छा व्यक्त की, परन्तु उसने कहा कि—'धिंद आप सत्यवतीके पुत्रको अपना उत्तराधिकारी बनानेका बचन दें तो मैं उसका विवाह आपसे कर सकता हूं, अन्यथा नही।' धीवरकी यह बात सुन शान्तनु बड़ी द्विविधामें पड़ गये। वह मनही मन सोचने छगे, कि इसकी बात कैसे मानी जा सकती है! क्या स्त्रीके छिये पुत्रका स्वत्व हरण करना उचित हैं? मैं स्त्रीके छोममें पड़कर गाङ्गेय समान गुणी और पवित्र पुत्रको उसके अधिकारोंसे बिद्यत नहीं रख सकता। यह असम्मव है, कि मैं सत्यवतीके पुत्रको अपना उत्तराधिकारी

नियत करनेका बचन देहूँ। गाङ्गेयके प्रति यह कितना अन्याय होगा!

इसी प्रकारके विचार कर वह शान्त हो गये। गांड्स यको उसके अधिकारोंसे बिद्धित करना उन्हें न्याय सङ्गत न प्रतीत हुआ। वह अपनी राजधानीमें लौट आये और इसी विन्तामें मग्न रहने लगे। पर सत्यवतीको वह किसी प्रकार भूल न सके अगेर उसी इसरणमें उनका शरीर श्लीण हो चला।

महामित गाङ्गियको किसी तरह इस बातका पता छग गया और उन्होंने पिताका दुःख निवारण करनेका निश्चय किया। वह तुरन्त उस धीवरके पास गये और उससे कहा, कि आप मेरी ओरसे निश्चिन्त हो सत्यवतीका विवाह मेरे पितासे कर दीजिये। मैं राज्य न छेनेका चचन देता है।

धीवरने कहा—"मुझे आपकी बात पर विश्वास है, परन्तु-विश्वासं नेव कर्त्तं छोषु राजकुछेषु च। मैं अपनी कन्याका विवाह महाराजसे न कर्त्तं गा। आप शायद अपनी पितृमिक और प्रतिहाके छिहाजसे राज्य न छं परन्तु आपके पुत्र यह वात न मानेंगे। वे अवश्य सत्यवतीके पुत्रको पदच्युत कर सिंहा-सन पर अधिकार जमा छेंगे।"

गाङ्गेयने गम्भीर हो कहा—"में आपके इस सन्देहको भी निर्मूल करना हूं। में प्रतिका करता हूं, कि में आजनम ब्रह्मचारी रहुगा और अपना चिवाह न कहुँगा। ऐसा करनेसे आपका भावी भय दूर हो जायगा। न मेरे पुत्र होंगे, न वह भगड़ा ही करेंगे।"

TOWAT

गाङ्गेयके यह शब्द सुनकर देवता गण भी स्तिमत हो गये। घह पुष्प वृष्टि कर बोल उठे—"श्रहो! भीष्म प्रतिक्षोयं।" वास्त वमें गाङ्गेयकी यह प्रतिक्षा बड़ीही विकट थी। आजीवन ब्रह्मचारी रहना कोई सामान्य बात नहीं है। घीवरने भी सत्य-वित्ते सुलाकर तत्काल उन्हें सौंप दिया। गाङ्गेय उसे माता समक्ष पूज्य भावसे हस्तिनापुर लिचा लाये और शान्तनुको सौंप दिया। शान्तनु अपने पुत्रकी अद्भुत भक्ति, अनुपम त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा देखकर गद्गद् हो गये। उन्होंने प्रसन्न हो कर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। उसी दिनसे गाङ्गेय भीष्म कहलाने लगे।

शान्तनुने यथाविधि सत्यवतीका पाणिश्रहण किया और उसके गर्भसे चित्राङ्गर तथा विचित्र वीर्य्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। जव शान्तनुका शरीरान्त हुआ तय भीष्मने प्रतिज्ञा नुसार चित्राङ्गदको सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं उसकी संरक्षा करने छगे। कुछ दिनोंके बाद चित्राङ्गद नामकेही एक गन्धर्वसे युद्ध करते समय चित्राङ्गदकी सृत्युंहो गयी। अप मीष्म न विचित्र वीर्यको सिंहासनाह्मदकी सृत्युंहो गयी। कम्याओंकी खोज हीमें थे, इतनेमें सुना, कि काशीनरेशको तीन कन्याओंका स्वयं वर हो रहा है। भीष्म चहां गये और अनेक राजवंशियोंको पराजित कर उन तीनोंका हरण कर छाये। उनके नाम थे-अम्बा, अस्वका और अम्बालिका। अम्बाने कहा, कि मैशाल्व राजाको

स्वेच्छासे वरण कर चुकी हू अत: मुक्ते , उनके पास भेज दो। भीष्मने उसे रधमें वैठाल उसी क्षण शाल्वके पास भेज दिया ज्ञोष दोनोंका परिणय विचित्र वीर्य्यके साथ हो गया।

भीष्म हरण कर चुके थे, अतः शास्त्रने अभ्वाको वरण करना अस्त्रीकार किया। कुछही दिनोंमें वह वापस छोट आयी और भीष्मसे अपना पाणिप्रहण करनेकी प्रार्थना करने छगी। भीष्मको उसकी विनय-अनुनय सुन दया आ गयी, परन्तु प्रतिका चिद्र होनेके कारण वह अटल बने रहे। भीष्मने कहा, कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं स्त्रीकार कर सकता। तुम मेरी माता और वहिनके समान हो। मुकसे बिवाह करनेकी बात भी न कहो।

अस्वाने भीषमको निष्ठुर और हृद्य हीन समका। कृद्ध हो वह हिमालयकी और चली गयो और तपस्या कर परशु-रामको प्रसन्न किया। भीष्मने परशुरामके निकट धनुर्विद्याका ज्ञान प्राप्त किया था। अतः वे उन्हें गुरु मानते थे। परशु-रामको अस्वाको दशा पर द्या आ गयो और वह उसे साथ ले हिस्तिनापुर आये।

परशुरामको आते देख भीष्मने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और सिंहासन पर वैठाकर पूजा की। परशुराम भीष्मको अनेक प्रकार। समभाने और अम्बाका पाणित्रहण करनेके लिये बाध्य करने लगे, परन्तु भीष्म दससे मस न हुए। वह किसी प्रकार अपनी पूर्व प्रतिहा भङ्ग करनेको तय्यार न थे। भीष्मकी

تحوالها.

यह दशा देख परशुराम असन्तुष्ट हो गये। उन्होने कहा, कि तू शिष्य होकर भी मेरी वात नहीं मानता अतः युद्धार्थ प्रस्तुत हो!

भींष्मने हाथ जोड़ कर कहा—''भगवन् ! मैं प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं कर सकता। संसार भरकी स्त्रियां मेरी माता और बहिनके समान हैं' मैं आपकी दूसरी बात माननेको तय्यार हैं। युद्ध करनेमें मुझे कोई आपित नहीं-मैं प्रस्तुत हूं।''

निदान, गुरु शिष्यमें युद्ध ठहर गया । सत्ताईस दिन धमा सान युद्ध मचा रहा। अन्तमें परशुराम पराजित हुए। अपनी परा-जयसे वह अप्रसन्न न हुए, वित्क प्रसन्न हो भीष्मको भेट पढ़े। वह अपने शिष्यकी योग्यता-उसकी युद्ध निपुणता देख मुग्ध हो यये थे अतः अम्बाको विद्याकर अपने आश्रम चले गये। अम्बाने अपनी प्रतिहिंसावृत्ति चरितार्थ करनेके लिये राजा द्रुपदके यहां पुत्र रूपमें जन्म लिया। वहां उसका नाम शिखएडी पड़ा।

विचित्र वीर्य भीष्मके आदेशानुसार शासन करता था, परन्तु देव दुर्विपाकसे वह क्षय रोग द्वारा ग्रसित हो गया और निःसन्तान दशामेंही परलोक यात्री हुआ। उसकी असा मयिक मृत्युसे सबको वड़ा खेद हुआ। राज्यका कोई उत्त-राधिकारी न देखकर सत्यवतीने भीष्मको विवाह करनेकी अनु-मति दी। परन्तु भीष्मने कहा न भूतो न भविष्यति। मैं अपनीं अतिहा भङ्ग नहीं कर सकता।

सत्यवती यह सुन बड़ो चिन्तामें पड़ गयी। उन्होंने अहि-

तीय ब्रह्मवेत्ता कृष्ण द्वैपायन व्यासको बुला भेजा। उन्होंने अपने प्रतापसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दोषुत्र निर्मित किये। दासीने भो एक पुत्रको जन्म दिया और उसका नाम बिदुर रक्का गया। भीष्मने तीनोंका बड़े चावसे लालन पालन किया और बड़े होने पर धृतराष्ट्र जन्मान्य थे अतः पाण्डु को सिंहासन पर खापित किया। उन्होंने गान्धार देशाधि-पति राजा खुनलको गान्धारी नामक कन्यासे धृतराष्ट्र और कुन्ती भोजकी कुन्ती तथा मद्र देशाधिपतिकी माद्री नामक दो कन्याओंसे पाण्डुका विवाह भी कर दिया।

धृतराष्ट्रके दुर्योवनादि सौ पुत्र और दु:शला नामक कन्या उत्पन्न हुई तथा पाण्डुके युधिष्ठिर भीम अर्जु न नकुल और सहदेव यह पांच पुत्र हुए। धृतराष्ट्रकी सन्तित कौरव और पाण्डुकी पाएडव नामसे प्रसिद्ध हुई।

पाण्डुको राजकाज करनेमें भोष्म बड़ी सहायता देते थे।
पाण्डु रोगी थे अतः उनका भी शोघही शरीरान्त हुआ। भीष्मने
उनके स्थान पर धृतराष्ट्रको स्थापित किया और उन्हें भी सहायता पहुँचाते रहे। साथही उन्होंने सब राजकुमारोंको शिक्षाका
भी प्रवन्य किया। इस कार्यका मार उन्होंने कृपाचार्य्य है।
था, परन्तु बादको द्रोणाचार्य्य आये और वही राज्याश्रय ग्रहण
कर वह कार्य करने लगे।

पाण्डुके ज्येष्ट पुत्र युधिष्टिर वड़ेही योग्य थे। वह शीव्रही घृतराष्ट्रको राजकाजमे सहायता पहुँचाने लगे। भीष्मने भी अपके

प्रवन्य द्वारा राज्यको ढरेंपर लगा दिया था अत: अव उन्होंने निवृत्त होना उचित समभा। शीवही उन्होंने सारा भार धृत-राष्ट्र और युधिष्ठिरके शिर डाल कर अपना हाथ खींच लिया और शान्तिमय जीवन व्यतीत करने लगे।

धृतराष्ट्रके सभी पुत्र हुर्गुणी निकल गये । हुर्गुणी गुण चानसे और दुर्जन सज्जनसे अकारण ही द्वेप करने लगते हैं। कौरव भी पांडवोंसे द्वेष करने छगे और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती चली गयी। भीष्मने उन्हें अनेक बार समभानेकी चेष्टा की, परन्तु कोई फल न हुआ। विशेष कहने सुननेसे धृतराष्ट्रके असन्तुष्ट होनेका भी डर था अतः वह शा-न्त हो गये। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा—यह समक्रकर वह उद्धत कौरवोंके दुराचार उपेक्षाको दृष्टिसे देखने लगे।

पाएडवोंके मांगनेपर दुर्योधनने उन्हें आधा राज्य देना अस्वीकार किया। जब श्रीकृष्णसे उसने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि "सूच्यय" नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव !"— विना युद्धके मैं सुईकी नोक वरावर भी भूमि न दूँगा—तब युद्ध होना अनिवार्क्य हो गया। भीष्मके लिये पाएडव और कौरव समान थे। पाण्डवोंसे उनकी सहानुभूति भी थी, तथापि उन्हों ने कौरवोंका पक्ष् प्रहण किया। कौरवोंने उन्हें अपनी सेना ्का सञ्चालन भार दिया और उन्होंने दश दिन पर्व्यन्त बहुत युद्ध किया। प्रत्येक दिवस उन्होंने प्राय: दश सहस्र रधियोंके प्राण हरण किये थे। उनके रथाश्त्रोंका वर्ण श्वेत और ध्वजावर

ताड़का चिन्ह अङ्कित था। युद्ध आरम्भ होनेके पूर्व उन्होंने युद्धनीतिपर एक अच्छीसी वक्तृता दी थी और अपने युद्धमें उन्होंने उसका पालन भी कर दिखाया था।

भीषमकी युद्ध नीति—रथीको रथी, पदवरको पद-चर, अश्वारोहीको अश्वारोही और महायोद्धाको महायोद्धासे युद्ध करना चाहिये। किसीको किसी प्रकारका कपट न करना चाहिये। युद्धसे निवृत्त होनेपर वैमनस्य भूळ जाना चाहिये। एक पर अनेकको आक्रमण न करना चाहिये। जो युंद्ध देखने याये हों, जो वाजे बजाने वाछे हों, और जो युद्ध न करने आये हों, उनपर प्रहार न करना चाहिये । सार्याय, वार्तिक, दूत, सेवक, छुहार, खन्दक खोद्नेवाछे, सूच्छित, शर णागत, जो सावधान न हों, जो भाग रहा हो और जिसने शस्त्र 🧸 त्याग दिया हो उससे भी युद्ध फरना नीति विरुद्ध है। इन मनुष्योंपर कमी अस्त्राघात न करना चाहिये। सूर्यास्त होते ही दोनों श्रीरके सेनापतियोंको युद्ध बन्दकर सैनिकोंके अस्र रखवा देना चोहिये। युद्ध वन्द होनेपर परस्पर मित्र भावसे आचरण करना चाहिये। उस समय परस्पर मिलना, बातबीत करना और एक दूसरेके शिविसमें जाना भी अनुचित नहीं है। योद्धा परस्पर किसीको निन्दा अथवा कलह कर रहे हों तो उस में किसीको हलक्षेप न करना चाहिये। दोके वीचमे तीसरेको प्रवेश फर शस्त्र न उठाना चाहिये। विना स्त्रुचित किये किसीको किसीपर प्रहार न करना चाहिये-इत्यादि।

F6167

ऐसी ही भीष्मकी नीति थी और उन्होंने दशदिन पर्यन्त उसका पालन भी कराया था। दशवें दिन दुर्योधनने उनसे कहा, कि आप तन्मय होकर युद्ध नहीं करते। भीष्मने कहा, नहीं, यह वात तो नहीं है, फिर भी यदि शिकण्डी मुक्तपर आक मण न करे तो मैं पाण्डवोंको एक ही दिनमें परास्त कर दूँ। दुर्योधनने कहा—अच्छा उसे हम हटानेकी चेष्टा, करेंगे।

यह समाचार पाँडवोंने सुन लिया थतः वे भी अर्थरात्रिके लगभग उनके पास गये। युधिष्ठिरने नम्न हो अपनी रक्षाका उपाय पूछा। भीष्मने निष्कपट हो चतला दिया, कि शिखण्डी और अर्जुन यदि वरावर आक्रमण करते रहे तो तुम्हारी रक्षा होगी, क्योंकि मेंने ग्रिखण्डी युद्ध करनेकी कौन कहे, उस पर दृष्टिपात भी न करनेका निश्चय किया है।

यात यह थो, कि भीषाको शिलण्डीके पूर्व जन्मका वृत्तान्त ज्ञात हो चुका था अतः उन्होंने उससे युद्ध न करने का निश्चय किया था। दूसरे दिन पांडवोंने उनके आदेशानुसार ही कार्थ्य किया। शिलण्डी और अर्जुनके शराधातोंसे उनका शरीर चलती हो गया। अन्तमें वह मूच्छित होकर गिर पड़े। उनके गिरते ही युद्ध वन्द कर दिया गया। दुर्योधन वैद्य बुला लाया परन्तु भीष्मने उसे अपना स्पर्श भी न करने दिया और उसोंके त्यों शर शस्यापर पढ़े रहे।

श्रीहरण सहित पांडव भी उन्हें देखने गये। उस समय उन्होंने तिकया मींगा। फीरव खुत्दर तिकया है आये, परन्तु वह भीष्मको पसन्द न आया। अर्जु नने तीन वाणोंके सहारे उनका शिर ज'वा कर दिया। बादको जब वह तृषित हुए, तब अर्जु नने भूमिमें एक बाण मार दिया और पाताल गङ्गाकीं धारा उनके मुखमें पड़ने लगी। भीष्म अर्जु नके इन कार्योंको देख बढ़े प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए। उन्हें उनके पिताका आशी-वीद था कि तेरी इच्छा मृत्यु होगी अतः स्वेच्छासे वह दो मास पर्यान्त उसी दशामें पड़े रहे और जब सूर्य्य उत्तरायण हुए तब प्रसन्न हो प्राण विसडिर्जत कर दिये।

युद्धमें श्रीहरणने शस्त्र न लेनेकी प्रतिज्ञा की थी। भीष्मने भी एक दिन प्रतिज्ञाकी, कि मैं हरणको अस्त्र लेनेके लिये बाध्य करूँगा। तद्नुसार उन्होंने युद्ध ने नवें दिवस अर्जु नको मुर्च्छित कर श्रीहरणको शराघातसे व्याकुल कर दिया। अन्तमें श्रीहरणने वाध्य हो सुदर्शन उठा लिया। उनके शस्त्र धारण करते ही भीष्मने वाण वृष्टि वन्द कर ही और कहा—धस, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गयी। अब साप मुझे मार सकते हैं। श्रीहरण भोष्मका अभिप्राय समक्त कर मुस्कुरा उठे, और शान्त हो चक्त रख दिया। युद्ध ते तीसरे दिन भी उन्हें रथका पहिया उठाना पड़ा था।

युद्धक तासर दिन भा उन्हें रथका पहिया उठाना पड़ा था।
भीष्मके यद उनका स्थान द्रोणाचार्य्यने ब्रहण किया था।
द्रोणाचार्य्यके समयमें भीष्मकी नीतिका पालन न हुमा था
और मिश्र युद्ध हुमा था। अठारह दिनोंमें दुर्योधनकी बाहुति ले
यह समराग्नि शान्त हुई थी। कौरवोंकी उत्तर किया युधिष्ठिरने की थी। सिंहासनारुढ़ होने पर भी सजातीय बन्धुओंके

, <u>"۲</u>

विनाशका स्मरण कर वह उदास रहते थे। श्रीकृष्ण व्यासके आदेशानुसार उन्हें भीष्मके .पास लिवा ले गये थे। उस समय भीष्मके आसपास ऋषि मुनियोंकी बड़ी भीड़ लग रहीं थी। वे सब भीष्मसे मेट करने आये थे। सबके सम्मुख भीष्मने युधिष्ठिरको राजधम्मं, दानधम्मं, आपद्धम्मं इत्यादिका उपदेश दिया था। उत्तरायणके सूर्य्य होते ही उन्होंने शान्ति पूर्वक चित्तको स्थिर कर प्राण विसद्ध्वन कर दिये थे। उस समय उनकी अवस्था कितनी थी, इस विषयपर महाभारतमें कोई उल्लेख नहीं है तथापि अनुमान किया जाता है कि वह द्रोणाचार्यसे बहुत वड़े होंगे।

कौरव संभामें उनसे द्रौपदीने प्रश्न किये थे, परन्तु भीष्म-ने सुनी अनसुनी कर उनका उत्तर न दिया था। उस प्रसङ्गकों छोड़ कर उनके जीवनमें कहीं दोष नहीं दिखायी देता। ब्रह्मचारी थे बतः उन्हें केवल स्त्रो विषयक ज्ञान न था, वाकी सब प्रकारके संसार-व्यवहारका उन्हें गहरा ज्ञान था। युद्धमें कभी उन्होंने पीठ नहीं दिखायों, न नीति विषद्ध आचरण ही किया। शस्त्राह्त विद्यामें उनको अर्जुनसे कुछ ऊ'चा आसन दिया जाय तो बेजा नहीं। ब्रह्म विद्याका उन्हें पर्ध्याप्त ज्ञान था। वह समर्थ विद्यान और राजनीतिमें कुशल थे। दुर्योधन, दुःशासन और कर्णके आचरणोंकी वह निन्दा करते थे तथापि धृतराष्ट्रके मान और अपने अपमानके हरसे, सत्ताहीन बृद्धावस्थामें उनका विरोध न कर सकते थे।

महामति भीष्म गुणप्राहक और पुरुषं परीक्षक थे। विद्वान

और सद्गुणी पर घह सदा प्रसन्न रहते थे। वृद्ध होनेपर भी समर भूमिमें वह तरणोंकी तरह घूमते थे। वास्तवमें वह यहे ही पराक्रमी थे। ऐसा न होता तो वह दो मास शर शय्यापर व्यतीत करते। एक ही वाणके लगते बढ़े महारथी ब्याकुल हो उठते थे, परन्तु उनके शरीरमें न जाने कितने वाण लगे थे। जिसके शरीरमें एक घाव होता हैं वह अधीर हो जाता है, परन्तु उनका शरीर चलनी हो गया था। वैसी दशामें भी इतिहास की वार्ते और श्रुति स्पृति तथा धर्म शास्त्रोक्त नीतिका उपदेश दे श्रोतागणोको सन्तुष्ट करना क्या कोई साधारण वात है ? युधिष्ठिरका जो विषाद ऋषि मुनियोंके उपदेश और श्रीकृष्णके समुचित उद्योग करने पर भी दूर न हुआ था, उसे दूर करनेमें क्या उन्हें थोड़ा परिश्रम कर-ना पड़ा होगा ? यह सव उनकी जितेन्द्रियतां और 'ब्रह्म चर्ट्य-काही प्रताप था। उनके दीर्घायुषी होनेको भी यही कारण है। उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञाका आजीवन पालन किया था स्त्रीपर प्रहार न करनेकी नीति भी उन्होंने खूव निवाही। प्राण दे दिये, परन्तु अम्बा-शिखण्डी पर उन्होंने हाथ न उठाया। उनकी ,ओजपूर्ण वक्तृतायें सुनकर ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो उठते थे। धन्य है ऐसे प्रतापी पुरुषको और धन्य है उनकी गङ्गा समान जननीको ! पवित्र और प्रतापी माताओंके पुत्र ऐसे क्यों म हों ? हे विभो ! पुन: भारतमें पेसेही वीर नरों को उत्पन्न कर!

## तृतीय खण्ड ।

## महान ब्रह्मर्षि ।

ু । **ফায়ুদ্ধ ফায়ুদ্ধ** ( জুন্যাল-ভাল-ভাল-ভাল-ভূ

कर्म सहान मुनिराज तहाकि दश मानस पुत्रोंमें मरीच कर्म नामक ऋषिके पुत्र थे। यह अरिएनेमी नामसे भी पुकारे जाते थे। उनकी माताका नाम कला था। वह कर्दम ऋषिकी पुत्री प्रवम् कपिल मुनिकी चहिन थी। महात्मा कश्यपने चृष्टि विस्तारार्थ दक्ष प्रजापतिकी अदिति दिति, कपिला, इला, विनता, इत्यादि तेरह कन्याओंसे विवाह किया था। अदिति उन सर्वोमें चडी और प्रिय थी।

कश्यप मुनि महा तेजस्वी और प्रतापी पुरुप थे। उनका वर्ण काञ्चन और जटायें अग्नि-ज्वालाके समान थीं। उनकी आकृति भव्य थी। ऋषि मुनियोंमें उनका खान विशेष ऊँचा था। बलि राजाको छलनेके लिये विष्णु भगवानने इन्होंकी पवित्र पक्षी महासती अदितिके गर्भसे बामनका अवतार धार ण किया था। यह ऋषि महान प्रजापति थे। उनको सृष्टिमें व देव, दानव और मनुष्य उत्पन्न हुए थे। उनके वंशका विस्तार भी खूव हुआ था।

कश्यप मुनिको नीति सर्व प्रिय थी। नीतिमानपर वह विशेष प्रसन्न रहते थे। अविवेकीको वह घृणित दृष्टिसे देखते थे। भूलकर भी वह अध्यमीका पक्ष न लेते थे। उनका पुत्र ही क्यों न कहता हो, परन्तु वह अध्यमीको वात पर ध्यान न देते थे।

पक दिन इन्द्र, अपनी माता अदिति और पिता कश्यपके पास बैठे थे। वहीं मयदानव जा पहुँचा। उसने बातही बातमें कह डाला, कि शिवने इन्द्रासन आपके लिये और विद्याधरके राज्यका चक्रवर्ती पद सूर्यप्रभके लिये तिम्माण किया हैं। इन्द्र उसकी यह बात सुनकर असन्तुष्ट हो गये और उन्होंने कुद्ध होकर उसेमारनेके लिये वज्र उठाया। अपने पुत्रका यह अविवेक देखकर महातमा कश्यप विगड़ उठे और इन्द्रको उसी क्षण क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी। उनके शान्त होनेपर इन्द्रने कहा, कि मेंने विद्याधरका राज्य श्रुति-शम्मीको दिया है, परन्तु उसे सूर्य प्रभ छीन लेना चाहता है। यह मय दानव उसे साहाय्य देने को तय्यार हुआ है। वतलाइये, मैं क्या कक ?

कश्यपने कहा—पुत्र! शान्त हो। तुभी जैसे श्रुतिशम्मां प्रिय है वैसेही शिवको सुर्यप्रम प्रिय है। वह गुण जो एक चक्रवर्तीमें होने चाहिये, श्रुतिशम्मीकी संपेक्षा सूर्यप्रभमें विशे-

لك)(كت

प हैं, अतः शिवका प्रेम अनुचित भी नहीं। उन्होंकी आश्वासे मयदानव उसे साहाय्य देनेको तय्यार हुआ है। ऐसी दशामें तू उससे असन्तुष्ट क्यों होता है ? उस विचारेका कौन अप-राध है ? वह बड़ोंका बड़ा सम्मान करता है। यदि तू उसे कष्ट देगा तो मैं तुक्ते शाप दे भस्म कर दूंगा। मुझे अनीति नहीं अच्छी छगती।

इसके वाद उन्होंने मय दानवसे कहा,—वत्स ! इन्द्रने कृद्ध हो तुक्ते मारनेके लिये वज्र उठाया, परन्तु त्ने पक शब्द भी न कहा—और अपमान सह लिया यह तेरा विवेक सराहनीय है। में प्रसन्न हो तुही आशीर्वाद देता हूं, कि जरा और मृत्यु तेरे पास न आयगी और शब्बाख़से तेरा शरीर विद्ध न होगा। सूर्यप्रम भी तेरेही समान पराक्रमी होगा और उसे भी कोई पराजित न कर सकेगा। एक बात और भी कहता हूं। जब कभी तुक्त पर आपत्ति आवे, तब शर्मान्द्रके समान महान तेजसी मेरे सुवास कुमारका स्मरण करना। स्मरण करतेही वह उपस्थित हो तुही सहायता देगा।

महातमा कश्यपकी विवेक-प्रियताका यह उवलन्त उदाह-रण है। वह खयं अपने पुत्रकी अनीति न सहन कर सके और उसे शाप देनेको तथ्यार हो गये। इसके विपरीत, मयदान-वका विवेक देखकर उन्हें सीमातीत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे और उसके साथ सूर्यप्रभको भी वरदान दे दिये।

ऋविराज कश्यप सप्त ऋषियों में प्रधान माने गये हैं। चह

प्रीढ बक्ता थे और किसीका पक्ष न छेते थे। निर्लोभी और निर्मीक भी थे। सत्य बात कहनेमें यह आगापीछा न करते थे, न किसीकी परवाह ही रखते थे। इन्हींकी छपासे नर वाहन दक्त नामक राजा चक्रवर्त्तीके श्रेष्ट पदको प्राप्त कर सका था। साथही वह निर्विकारी, राग-छेष-रहित और प्रजा पालक भी वन गया। यह सब महात्मा कश्यपकाही प्रताप था।

प्रजापित कश्यप जिस प्रकार प्रजा-वृद्धिके कार्यमें श्रेष्ठ और निपुण थे; उसी प्रकार प्रजाको उत्कृष्ट बनानेमें भी प्रवीण थें। उनकी प्रजा भी पराक्रमी और श्रेष्ठ थी। उनका प्रताप दिग्दिगन्तमें ज्याप्त हो रहा था। उनकी स्त्रियां भी महा-सती, महान हानी, वृद्धिशाली और देवी-खद्धपा थीं। ऐसे उत्कृष्ट माता पिताकी सन्तित उत्कृष्ट हो तो क्या आश्रव्य हैं।

महातमा कश्यप निरन्तर धर्मापदेश देनेका कार्य करते थे। समस्त संसारको वह धर्मा-पथ पर चलानेका उद्योग करते थे। अपनी सुकृतिसे उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। लोग उन्हों "कश्यप भगवान" कहते हैं। उन्होंने एक स्मृति गन्थकी रचनांकी है। सभी देव, मनुष्य और दानव उनकी आज्ञा शिरोधार्य्य करते थे। यह महा पुरुष योगी रूपमें मेर पर्वतके शिखर पर रहते थे और सदा परब्रह्म परमात्मांके ध्यानमें लीन रहते थे।

अपने कुलमें खयं वह, अवत्सार ओर असित यह तीन ऋषि विख्यात हुए। अवत्सारसे निभ्नुव और रेम हुए। रेमसे रेभ्य और शाण्डिल्य मृत्यि उत्पन्न हुए। उन ना वश भी विख्यात हुआ, और खूच चला। इस फुल्के कश्यप, अवत्सार और असित यह तीन प्रवर हैं। इसी वंशमें विशिष्ठ हुए और उनका वंश भी चला। उस फुल्मे कश्यप, अवत्सार और विशिष्ठ यह तीन प्रवर है। जिस कुलमें ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, धन्य है उस फुल्को और धन्य है उसके आदि पुरुष महातमा कश्यप को! अपने ब्रह्मत्व घलसे उन्होंने अनेक कार्य्य किये और आज यद्यपि उनका पार्थिव शरीर विद्यमान नहीं है तथापि संसारमें उनका नाम अमर है।



## े हेकगुर बृहस्पति । १८ १९-२४०-४४-४४-२४०-२४

की तरह उनका जन्म भी दो बार हुआ था। प्रथम जन्म स्वयम्भू मन्वन्तरमें हुआ था। पिताका नाम अङ्गिरा ऋषि और माताका नाम अद्धा था। उतत्थ्य और सम्पत नामक दो भाई और सिनीवाली, अनुमति इत्यादि चार वहिनें भी थीं।

ृद्सरा जनम इस चर्तमान वैवखत मन्वन्तरमें हुआ था का इस बार भी उनके पिता अङ्गिरा ही थे, परन्तु माताका नाम खुढपा था। शान्ति, विद्धप और सुधन्वादि बाठ भाई तथा शुभा और तारा नामक दो स्त्रियां थी। शुभासे भानुमित, महिष्मिति, महा मित इत्यादि सात कन्यायें और तारासे कच, विश्वजित इत्यादि सात पुत्र और खाहा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी।

दैवर्षि बृहस्पति वेद विद्यानिधि और अख्नशस्त्रादि कलाओं में परम प्रवीण थे। वह महा तेजाली, सुन्दर, बुद्धिमान उत्साही वक्ता और गुणवान थे। व्यवहार और नीतिका उन्हें विशेष

<sup>+</sup> प्रक्षाने रिष्ट विस्तार करनेके लिये स्वायम्भ्रमन्वन्तरमें दश प्रजा-पति या मानस पुत्र उत्पन्न किये थे, परन्तु महादेवके शापसे उनका नाश हो गया या। भ्रापने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये ब्रह्म देवने वैवस्थत मन्वन्तरमें पुतः उन्हें उत्पन्न किया था।

ज्ञान था। अनेक शिष्य उन्हे निकट विद्याभ्यास किया करते थे।

देवाचार्थ्य वृहस्पति और दानवाचार्थ्य शुक्तमें बारम्बार विरोध हो जाता था। वृहस्पति अपने शिष्योंको अनेक प्रकार की सहायता दे दानवोंको पराजित कराते थे। उन्होंने एक स्मृति प्रन्थकी रचना की थी और वह वृहस्पति स्मृतिके नाम से विष्यात है।

स्मृतिके अतिरिक्त कुछ नास्तिक मतके प्रन्थ भी उनके नामसे प्रसिद्ध हैं। चार्वाक मतके प्रचारक भी घंदी बतलाये जाते थे। कुछ लोग उन्हींको चार्वाक समक्रते हैं और कुछ चार्वाकको उनका शिष्य वतलाते हैं। इस महात्मा पुरुषको यह निन्दनीय काय्ये क्यों करना पड़ा, इस बिषयमें एक आख्या यिका भी प्रचलित हैं।

कहते हैं, कि देव और दानवों में सीमातीत हो प बढ़ गया या। असुर कैलाशवासी शिवको मानते थे और शिव रचित तंत्र ग्रन्थों के अनुसार आचरण करते थे। एकवार चीन निवा-सी असुर त्रिविष्टप—तिन्वत आये ओर कैलाशारोहण कर शिव को पूजनादिसे प्रसन्न किया। शिवने जब उन्हें ईप्सित चर माँ-गनेको कहा, तब वे बोले कि देवताओं को विश्वकम्माने विमान बना दिये हैं, और उनमें बैठकर वह सर्वत्र विचरण करते हैं आप हमें अहुत और अमेद्य विमान बनवा दोजिये जिसमें हम सब लोग रह सकें और इच्छित स्थानों में जा सकें।" महेश्वरने "एवमस्तु" कह मयासुरको आज्ञा दी और उसने सुवर्ण रोप्य तथा छोइके तीन अहुत और अमेद्य विमान तथ्यार कर दिये। वह विमान इतने बड़े थे कि उनमें एक एक नगर का समावेश हो सकता था। शिवके अतिरिक्त उनको नए करने किती किसीमें सामर्थ्य न थी। वेही तीन त्रिपुरके नामसे विख्यात हुए।

दानवगण उन्हींमें निवासकर सर्वत्र विचरण करने छगे।

उनके यह विमान देवताओं के विमानों से श्रेष्ठ थे अतः उन्हें
अभिमान आ गया और वह देवताओं को कप्त देने छगे। जब
उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब इन्द्रादि देवताओं ने एकत्र
हो निश्चय किया, कि किसी प्रकार शिव और अप्तरों में वैमनस्य
करा देना चाहिये। यदि ऐसा हो तो अनायास ही उनका विनाग्न हो सकता है। बहुत कुछ सोचने के बाद खिर हुआ, कि
किसी प्रकार उनको नास्तिक बना देना चाहिये। जब बह
नास्तिक पन जायगे तो शिव उनका आस्तित्व अवश्य सिटा
हेंगे।

यहो बात ठीक रही और कार्यं का सारा भार वृहरपति को दिया गया। वृहरूपतिने एक कपट शास्त्रको रचना की जिस में जीन द्या और निरीश्वर वादको पुष्टि को गयी। जीव द्या-की शिक्षा उन्हें इस लिये दो गयो, जिसमें ने देवताओं को क्ष न दें और निरीश्वरवादी इसलिये बनावे गये, जिसमें शिव उनसे अप्रसन्न हो जायँ और उनका नाश करतें।

निदान वृहस्पति और उनके सहायक असुरोंको नास्तिक यनानेकी चेष्टा करने लगे। अनेक उपदेशक उनके पास जा जा कर उपदेश देने लगे। यह कहने लगे—"अहो | क्या तुम आत्माको नहीं जानते ? शरीरही प्रत्यक्ष आत्मा है । अन्न ब्रह्म स्वकृप है। उसीसे शरीर उत्पन्न हुआ है अत: शरीरही ब्रह्म है। किसोको किसीके शरीरपर आघात न करना चाहिये। जो किसीकी देह-इपी वात्माको कए देता है, उसे दुःख भोग करना पड़ता है। वेदमें जो पुत्रातमावाद है, वह देहातमावादसे अभिन्न है। देह अन्न मय कोश है और इसीको वेदमें ब्रह्म कहां है। देह कपी बात्माका घामिक विविक्त निमित्त भी नाश न करना चाहिये। चेद और तन्त्रोंमें जो हिंसा विधान है वह निर्दय और दुष्टोंका कथन है। जो हिंसा करनेमें पुल्य समकते हैं, वह बड़े ही हीन हैं। यदि हिंसासे पुरुयको प्राप्ति होती हो तो विप पान से अमरत्व प्राप्त होना चाहिये । दीपकसे दीपक जंलाया जा सकता है, अन्धकारसे नहीं । दयासे धर्म होता है, हिंसासे नहीं। हिंसासे तो सर्वधा पापही होता है। जो प्रत्यक्ष देह-रूपी थात्याका विनाश करते हैं और अप्रत्यक्ष देव पितृका यजन फरते हैं, वह गङ्गाके प्रवाहको छोड़ शुष्त सरीवरका .आश्रंय ग्रहण करनेकासा काम करते हैं। जो शरीर नए हो चुका वह पुनः प्राप्त नहीं होता। केवल ब्राह्म-णको मारनेहीसे ब्रह्मइत्या नहीं लगती; परिक प्राणी मात्रको मारनेसे वैसाही दोष लगता है।

TO COL

इस प्रकार अनेक वेशधारी उपदेशकों द्वारा वृहस्पतिने अहिंसाके साथही साथ निरीश्वरवादका भी प्रचार कराया। उन उपदेशकोंने प्रकृत ब्रह्मको छोड़ असुरोंको पांच प्रकारसे ब्रह्मका ज्ञान कराया। किसीने शरीर किंवा अन्नमय कोशको, किसीने प्राणवायु किंवा प्राणमय कोशको, किसीने मनोमय कोशको, किसीने वुद्धिमय कोशको और किसीने आनन्द मयकोशको ब्रह्म वतलाया। साथही उन्होंने कहा, कि पृथ्वो, जल, अग्नि मौर वायु यह चार तत्व हैं। इन्होंसे संसार उत्पन्न हुआ है। जगत कर्त्ता ईश्वर नहीं है। शरीरमें जोव भी नहीं है। शरीरमें जो चेतना, है वह चार तत्वोंके संमिश्रणसे उत्पन्न हुई है। केवल श्रत्यक्ष प्रमाणसेही प्रमेय चस्तुका ज्ञान होता है।

उपदेशकोंके सतत उपदेशसे असुरोंने उनकी वात मान ली। वे सब नास्तिक वन गये और परमात्माकी उपासना छोड़ बैठे। कुतकों के प्रमावसे वह वेदोक्त धर्मके विचारोंको भूल गये। जीवोंपर दया रखने लगे, परन्तु परमात्माको मानना छोड़ दिया।

यह विप वीज घोकर वृहस्पति और उनके सहायक गण असुरोंके नाशकी प्रतीक्षा करने छगे। असुरोंकी नास्तिकता देख शीघ्रही शिव असन्तुष्ट हो गये। उन्होंने उनके साथही उनके तीन पुरोंका भी नाश कर दिया। जिन्होंने शिव धर्मा अङ्गी- हुन किया चही जीवित रह सके। जिपुरको नष्ट किया अतः उस दिनसे शिव त्रिपुरारि, त्रिपुर-हर इत्यादि नामोंसे भी पुकारे जाने छगे।

शिवधर्माके मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं—जगतका कर्ता पक ईश्वर है। वह ज्ञान इच्छा और किया इन तीन शक्तियोंसे जगतकी रचना करता है और जीवोंको उनके कर्मानुसार सुख दु:ख देता है।

शैवमतका अनुसरण कर गौतम और कणाद मुनिने तर्क शास्त्रोंकी रचना की है। इस मतको मानने चाले अनेक पिएड-तोंने अपने प्रन्थोंमें नास्तिक मतका खण्डन किया है। उन्होंने यौद्धमतका भी विरोध किया था।

महातमा बृहस्पतिको देवता गण पूजनीय मानते थे। उनका गौरव भी असाधारण था। देवताओं के अतिरिक्त बड़े बड़े ऋषिम् मृति और राजवंशो भी उनके अधीन थे। उन्होंने प्रजा-हितके अनेक कार्या किये थे। अतः आर्यावर्षों में वह एक तेजस्वी नक्षत्र गिते गये थे। आज भी आकाशमें उनका चिह्न स्वरूप बृहस्पति नामक नक्षत्र वर्तमान है। सप्तऋषियों के महा मण्ड- छमें भी उनको नियुक्ति हुई थी। संसारमें उनका पवित्र नाम अमर रखनेके छिये भारत निवासियोंने एक दिवसका नाम 'बृहस्पतिवार" रक्षता है। उसेही छोग गुरुवार भी 'कहते हैं। याव्यान्द्र दिवाकरी उनकी यह कीर्ति नष्ट न होगी।



## ्रे नाट-नाट क्रमाद । इसाद सारह ।

मानस पुत्रोंको प्रजादिक िये ब्रह्मदेवने दश मानस पुत्रोंको प्रजादित नियत किया था। महा-मुनि नारद भी उन्होंमें एक थे, परन्तु उन्होंने प्रजोद्द्यित करनेसे इन्कार कर अविवाहित रहना स्वीकार किया था। वह सदा ब्रह्मचारी और विरक्त दशामें रह, परमादमाके ध्यान और भजन कीर्तनमें निमग्न रहते थे। उनका छालन-पालन मनुके यहां और शिक्षा-दीक्षा ब्रह्माके आश्रयमें हुई थी। शेशवावस्थामें वह अप-सिद्ध रहे, परन्तु अपनी प्रवल वृद्धिके प्रतापसे यथा समय वह योगेश्वर और विद्धानके क्यमें शरचन्द्रकी तरह संसारमें चमक उठे।

देवर्षियों में नारद प्रधान थे। वह धर्मिष्ट, उत्साही, परदुख-कातर, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, चतुर, भविष्य-वक्ता- और तत्वज्ञ थें। देखनेमें वह सरल और प्रसन्न मालूम होते थे। साधही वह बड़े मौजी और दिल्लगीबाज थे। किसी शुभाशुम हेतुसे अथवा तरङ्ग आने पर अकारणही वह प्रपञ्च रचना कर लोगोंको लड़ा देते और वादको सारा भेद खोल देते। इसी हंगसे वह अपना और लोगोंका मनोरंजन करते थे। उनके यह पड़यन्त्र सबको प्रिय लगते थे। वे इच्छानुसार जिलोक्नम

्र विचरण कर सकते थे। ईश्वरके ध्यान और सङ्गीतकी तानमें सदैव मग्न रहते थे। देव, ऋपिमुनि और छोकपाछोंके पार-स्परिक सन्देश पहुँ चानेमें वह बड़े विलक्षण थे। यह कला तो माने। उन्हींके वांटे पड़ी थी। आज भी इघरकी उधर और उधरकी इधर लगाकर दो मलुष्योंको लड़ा देने वाला "नारद" की े उपाधिसे विभूषित किया जाता है।

रोते हुए को भी हंसा देना, नारदके वायें हाथका खेल था। इस कलामें वह बड़ेही निपुण थे। उनका वर्ण गेहुवां था। श्चिर पर वड़ा सा जटा जूट था। कोई कोई कहते हैं, कि कैवल शिखा थी और वह खड़ीही रहती थी। प्रथम उनका आश्रम यमुनाके तटप्र था, वादको वह त्रेलोक्यमें विचरण किया करते थे। सङ्गीत शास्त्रमें चह चड़े प्रवीण थे। उनकी कएड-ध्वित मोहक और मधुर घी। अनेक वार ऋषि मुनियोंको गान तान सुनाकर उन्होंने स्तव्ध कर दिया था।

नारद समर्थ वक्ता भी थे। श्रोताओं के हृद्य पर उनके उपदेशका वड़ा प्रभाव पड़ता था। उनका व्याख्यान गान तान से युक्त होता था। ऐसे वक्तव्यका तत्काल प्रभाव पड्ता है। लोग एकात्र हो, उपदेश सुनते हैं। नारदको भी यही नियम पसन्द था। वह सर्वेत्र भ्रमण किया करते और धर्म, नीति तथा ईश्वरके विषयपर उपदेश देते । सभी छोग उनका उपदेश सुननेको आतुर रहते थे। कमी कभी रात्रिके समय भी उनकी मधुर तान सुनायी देती थी।

उत्तम हान और श्रेष्ट वयनुत्व शक्तिके कारण उन्होंने ऋषि
सुनियोके हृदयमें भी स्पान बना लिया था। सभी उनपर प्रेम
रखते और सम्मानकी दूष्टिसे देखते। वह सदा विरक्त रहते।
देव, दानव और मानव सभी उनकी बात मानते। देव-सभा
और राज-सभामें उनका समान आदर होता था। अकस्मात बीणा
वजाते हुए उनका आगमन होता था। उन्हें ईश्वर-कोतेनपर
यड़ा प्रेस था। विष्णु भगवानको वह वड़े विष्य थे। उनकी
गुप्त मन्त्रणामें भी भाग लेते, यहां तक, कि लोग उन्हें विष्णुकी
आतमा समक्षते लगे थे।

नारदने अनेक लोगोंको विद्या-झान दिया था। साठ हजार ब्राह्मण उनके शिष्य थे। नारद पञ्चरात्रि, नामक उन्होंने ब्रह्म झान विषयक एक श्रेष्ठ ग्रन्थकी रचना की है। उसकी मूल प्रति नहीं मिलती। इस समय जो लब्ध है, उसमें बड़ो मिला चट और बहुत कुछ परिवर्त्तन हो गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म शास्त्र (स्मृति) तीर्थ खान और सङ्गीत विषयक ग्रन्थोंकी रचना की है। उनके नामका एक पुराण भी है। रामकी स्थामें कतिएय धर्म शास्त्री थे, उन्होंमें नारद भी थे। कुचेर को समामें भी उनकी गति थी।

युधिष्ठिरको नारदेने इन्द्रादि लोकपालोंकी संभाका वर्णन और नीति ज्ञान सुनाया था। उनकी नीति भी विख्यात है। समकाने बुक्षानेमें वह बड़े प्रधीण थे। विष्णुसे लक्ष्मीका विवाह उन्होंने कराया था। विष्णुके भाक्षानुसार उन्होंने इन्द्रको समकाया था और पुरुरवाको उर्वशी वापस दिलायी थी। जालन्धर दैत्य जो अपनी स्त्रो वृन्दाके सतीत्वसे उन्मत्त हो, उत्पात करता था, उसे भी नारदनेही मरवाया था। कृष्णा-वतारके विषयमें जो आकाशवाणी हुई थी, उसपर कंसको इन्होंने विश्वास दिलाया था। विष्णुको कंसके विनाशार्थ कृष्णावतार लेनेके लिये इन्होंने समकाया था।

नारद भविष्यवक्ता भी थे। वासवदत्ताका पुत्र विद्योधरका विधिपति होगा—यह उन्होंने पहलेही वतला दिया था। सावित्री के सतीत्व और सत्यवानके आयुष्यकी वात भी उन्होंने कह दी थो। इसी प्रकार सीता और सती पार्वतीके होनहार पति-को भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया था।

चित्र गुप्तके पुत्रका शोक शमनकर उसे नारदेने ब्रह्मज्ञानका उपदेश दिया था। भ्रुव और ऋतुध्वजके भी उन्होंने कार्य्य किये थे। जो संसारसे विरक्त हो, ईश्वरपर दृढ़ प्रीति रखता है और खिर चितसे उसका चिन्तन करता है, वह अवश्य चन्धन मुक्त हो जाता है। परन्तु सर्व प्रथम एक पथ-प्रदर्शक चाहिये सत्य पथका ज्ञान सद्गुरुसेही प्राप्त होता है। सत्सङ्गका प्रभाव ही अलौकिक है। साधु सङ्गतिकी महिमा अपार है। महात्माओं के सङ्गसे उत्तम पदको प्राप्ति होती है, चित्त चत्करमें करनेके लिये प्रेरित होता है। फलतः लोक परलोकमें सुख मिलता है। इस विषयमें नारदका ही द्रप्रान्त वस होगा।

एक दिन बोणापाणि नारद कीर्तन करते हुए व्यास मुनिके

आश्रम गये। व्यासने यथोचित सत्कार कर चैठनेको आसन दिया और पूजनादि कर भक्ति प्रदर्शित की। नारदने उन्हें कुछ अप्रसन्न देखकर कहा—"ब्रह्मिष् ! आपने विस्तृत और ज्ञानगम्य महाभारतकी रचना की, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, फिर भी आपके हृद्यमें शोकानल क्यों प्रदीत है ? मालूम होता है, कि अभो आप सन्तुष्ट नहीं हुए।"

व्यासने कहा,—देवर्षि ! आपने जो कहा वह सर्वथा सत्य है। अद्यापि मेरी आत्माकों शान्ति नहीं मिली, परन्तु में नहीं जानता, कि ऐसा क्यों हो रहा हैं ?

नारदते कहा—"में समकता हूँ कि आपने महा भारतमें हरि गुण-कीर्तन नहीं किया, इसीसे आपका चित अशान्त रहता है। जिसके गुण-गानसे पृथ्वी पवित्र होती है, भक्तगण जिसका स्मरण और ध्यान करते हैं, जिसके चरणारिवन्दके ध्यानमें योगे-श्वर भी छीन हो जाते हैं, आपने उस परमात्माका गुण गान नहीं किया।"

न्यासने कहा—नारद! आपका कथन सर्वथा सत्य है। मैंने चास्तवमें ऐसाही किया है। अब आप उपाय चतलाइये।

नारद्ने उन्हें चार श्लोक सुना कर कहा, कि इस विषयकों लेकर भगवत् लीला वर्णन करिये, आपको अवश्य शान्ति मिले गी। ईश्वर छपासे मुझे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त याद है। आपके मनोरञ्जनार्थ इस समय मैं उसे सुनाता हुं—सुनिये।

"पूर्व जन्ममें मैं एक मुनिकी दासीका पुत्र था और उन्हींके

काश्रममें रहता था। चतुर्मासमें वहां अनेक साधु आते थे। एक वार सनकादिक ऋषि आये। मैं उनकी सेवामें रक्खा गया और सेवा करने लगा। मुक्ते भितभाषी, जितेन्द्रिय और शान्त देखकर महात्मागण प्रसन्न रहने लगे। उनका उच्छिष्ठान खानेसे मेरा चित्त पवित्र हो गया। चित्त पवित्र हो जानेसे मुझे धर्म पर रुचि उत्पन्न हुई। तबसे मैं प्रति दिन हरिकीर्तन श्रवण करने लगा। हरिकीर्तन श्रवण करने सेरा अनुराग और भी वढ़ गया। अन्तमें ऋषि मुनि जिस परमात्माका गुण गान करते थे, उसके प्रति भक्ति भाव उदय हुआ और मैं उसका स्मरण करने लगा। उस समय मेरी अवस्था पांच वर्ष अधिक न थी।"

"दीन वत्सल महर्षि योंने मुझे धर्मानुरागी देखकर मन्त्रोपदेश दिया और मैं उलीका जप करने लगा । मेरी इच्छा ध्रमण कर-नेकी थी, परन्तु माता मुझे वाहर निकलने न देती थीं । मैं जप तप और प्रतिदिन हरिचरणका ध्यान करता। अन्तमें मैं अपनी माताके साधही देशाटन करने निकला। मार्गहीमें उन्हें सर्पने इस लिया अतः मैं निराधार और स्वतन्त्र हो गया। मैं परमात्माका ध्यान करता हुआ, उत्तरकी ओर अप्रसर हुआ। अनेक समृद्धिशाली देश, सुशोभित नगर, ऊँची अट्टालिकार्ये और वन, उपवन देखता हुआ में एक सरोवरके पास पहुंचा। उस समय मैं क्लान्त हो रहा था। मेरी सब इन्द्रियां शिथि-ल हो गयी थो और मैं खुधासे न्याकुल हो रहा था।"

"श्रान्ति निवारणार्थं मैंने सरोवरमें स्नान किया और जल पान कर उसके किनारे बैठा। समीपही एक पीपलका वृक्ष था। खर होने पर में उसके नीचे गया और शिर चितसे परमा-टमाका ध्यान करने छगा। ध्यान करते करते मेरा जी भर आया 🛴 और आंखोंसे अभुधारा वहने लगी। उसी समय मुझे पर-मातमाने दर्शन दिया । मैं प्रेमावेशमें आकर मुग्ध हो गया। सारा शोक जाता रहा और मैं उसीमें तन्मय हो गया। दूसरेही क्षण परमातमा अन्तर्द्धान होगये। मैं तत्काल खड़ा हो गया और वुनः उस मनोहर और तेजोमय मूर्तिके दर्शनकी प्रतीक्षा करने लगा। प्रतिक्षण मेरी आतुरता बढ़ती जो रही थी। व्याकुळ और नेत्र उत्करिक्त हो रहे थे। अतृप्त रहनेके कारण हर्य भी जिल्ल हो रहा था, परन्तु पुनः मैं उस दूश्यको न देख सका। उसी समय आकाश वाणो हुई, परमातमाने मुक्ते सम्बोधितं कर कहा-"वत्स, अव इस जन्ममें तू मुझे न देख सकेगा। योगि-योंको भी मेरा दर्शन दुर्छम है। तेरा अनुराग घढ़ानेके लियेही मैंने तुम्हे दर्शन दिया है। साधुपुरुषोंकी तरह कामनाओंका परित्याग कर। महात्माओं की सेवा कर। मुक्तपर दृढ़ भक्ति. स्यापित कर। ऐसा करनैसे मृत्युके बाद तू मेरे छोकमें था सकें गा और मेरा दर्शन कर सकेगा। तुम्हें उस जन्ममें भी अपना यह बुसान्त स्मरण रहेगा। यह बीणा छे और मेरा भजन कर।"

"इतना 'कह परमात्माने मुंके एक वीणा दी और मैं ' उसीके वादन तथा कीर्तनमें छीन इहने 'छगा। मैं पह मनाया '

12)(CT.

करता था कि सत्वर, मेरी मृत्यु हो, जिससे परमात्माका दर्शन प्राप्त करूँ।

"विचरण करता हुआ मैं एक दिन शिवि राजाकी राजधानीमें गया। वहाँ राज रानी कैंकेयीने मेरी बड़ी अन्यर्थना की। वहीं पर्वत ऋषिसे साक्षात हुआ। पर्वत ऋषि सौजन्यकी मूर्त्ति थे अतः हम दोनोंमें सौहाई स्थापित हो। गया और मैं वहीं रहने लगा। हम दोनोंने प्रतिज्ञा की, कि हृद्यमें जो बात उत्पन्न होगी, वह परस्पर कह दिया करेंगे—छिपायेंगे नहीं। कई वर्ष व्यतीत हो गये। हम दोनोंमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य ने हुआ।"

"शिवि राजाके दमयन्ती नामक एक कन्या थी। पर्वत महिते उसे वरण करनेकी इच्छा प्रकट की, परन्तु राजाने कहा, कि मैं दमयन्तीका विवाह उसके साथ करू गा जो अविवाहित होगा। यह सब हाल मुझे मालूम हुआ और मैंने उसकी याचना करनेका निश्चय किया। लजावश मैंने यह वात पर्वतसे न कही, परन्तु उन्होंने किसी प्रकार जान ली और मुक्ते शाप दे विकप बना दिया। दोष यद्यपि मेराही था, तथापि मैंनेभी कुद्ध हो उन्हें शाप दिया, कि देवलोकमें तुम्हारा आवागमन न हो।

"पर्वत ऋषि मेरा शाप सुन पृथ्वी प्रदक्षिणा करने निकलं पड़े और मैं विकृत हो वहीं कालयाएन करनेलगा। दमयन्ती ने अपने पितासे यह हाल सुना और मेरे विरूप होनेका कारण अपनेको ही जान, चड़ी दुःखित हुई। उसी दिनसे वह मेरी सेवा करने लगी और मैं ईश्वर भजन करने लगा। कुछ वर्ष के वाद पर्वत ऋषि पुनः मेरे पास आये। उस समय हम दोनों को पश्चात्ताप हो रहा था. अतः परस्परके शाप निवारित किये। मैं पुनः अपने रूपको प्राप्त हुआ और राजाने दमयन्तीका मेरे साथ विवाह भी कर दिया।"

"इसके बाद में स्थिर चित्तसे परमात्माका ध्यान और भजन करने लगा । अन्तमें मैंने उस पार्थिच शरीरका त्याग किया और परमातमाकी रूपासे ब्रह्मका मानसपुत्र हो र रुतार्थ, हुआ। इस जन्ममें मैंने अविवाहित रहनाही एसन्द किया और प्रजापतिका कार्य भी करनेसे इन्कार कर दिया। यही देवदत्त सुमधुर स्वर भूषित बीणा वजाता हूं और सुमधुर <sup>'</sup>स्वरसे ईश्वरका गुणगान ,कर धर्मनीतिका उपदेश देता हुवा संसार भरमें विचरण किया करता हु'। अब जिस समय में घीणा वजाकर ईश्वरका गुणगान करता हूं', उसी समय हृद्यस्थ पर-मात्माका मुभ्रे दर्शन होता है। ईश्वरकी कृपासे मुझे यह पूर्व जन्मका वृत्तान्त स्वृतिगत नहीं हुआ और मैं प्रसङ्गवशात् इसी प्रकार लोगोंको कह सुनाता हूं। आज उसी भक्त वत्सल दयामयकी दयासे मेरी त्रैलोक्यमें गति है और में इच्छाके साथही चाहे जहाँ जा सकता हूँ।"

नारदका यह जीवन वृत्तान्त सुनकर व्यासको वड़ी प्रसन्नता हुई खीर उन्होंने उनके आदेशानुसार भागवतकी रवना, कर शान्ति प्राप्त की। महात्माओं की सङ्गतिका कैसा प्रताप हैं और निरन्तर स्थिर खित्त हो परमात्माका ध्यान करनेसे क्या लाम होता है यह नारदकी जीवनीसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। नार-होता बादमवल और अध्यवसायसे उच्चपद प्राप्त किया और होता हितके अनेक कार्य्य किये। आजीवन उन्होंने ईएवर भक्तिकी और अन्तमें परमपदको प्राप्त किया।

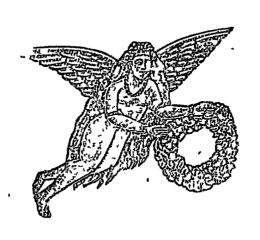

# ्रे महा**दि ग्रांसम**। १

हातमा गीतम प्रजापित अड्डिराके पौत्र थे। उनका कि जिल्ला का नाम दीर्घतमा ऋषि और जन्म खान हिमालय प्रदेश था। उनके पिता का नाम दीर्घतमा ऋषि और जन्म खान हिमालय प्रदेश था। उन्होंने चेदादि शास्त्रोका अध्ययन चाल्यावस्थामें ही कर लिया था। चह महा तेजस्तो, महान विद्वान, तत्वज्ञ, तपनिधान, प्रति भाशाली, शोधक और सिद्धिवान थे। न्याय, तर्क, रसायन, पदार्थ पृथक्तरण इत्यादि तत्वोंकी उन्होंने खोज की थी। दीर्घकालीन तपश्चर्या द्वारा उन्होंने तप समृद्धि प्राप्त की थी। वीर्यकालीन तपश्चर्या द्वारा उन्होंने तप समृद्धि प्राप्त की थी, और अपनी प्रचल शक्ति उन्नताचस्थाको प्राप्त हुए थे। ऋषि मुनियोंमें चह श्रेष्ट गिने जाते थे और सप्तऋषियोंमें उनकी नियुक्ति हुई थी।

गौतम ऋषिकी धर्म पत्नोका नाम अहत्या था। उनकी गणना महा सितयोंमें होती थी। खयंत्ररमें इन्द्रादिको छोड़कर उन्होंने गीतमको वरण किया था। पति पत्नीमें गहरा प्रेम था, परन्तु दैवेच्छासे पति द्वारा शापित हो वह शिला हो गर्वी थी। उन्होंने गीतम भी इस आकिस्मक घटनासे खिन्न हो गये थे। उन्होंने प्रियपत्नीकी पुन: प्रासितक हिमालयमें तपस्या कर कालयापन

किया था। भगवान् रामचन्द्रके उद्धार करनेपर पतिपत्नीका पुनर्मिलन हुआ था।

पहले गौतमका आश्रम प्रयागके पास था। वादको वह मिथिलाके अरायमें रहने लगे थे और अहल्याके वियोग होनेपर हिमालय चले गये थे। जब उनकी पुनः प्राप्ति हुई तब बहांसे लौट आये और बरुणकाननमें आश्रम स्थापित कर वहीं रहने लगे थे। वहां उन्होंने दीर्घकाल पर्य्यन्त तपस्या की थी। आज भी वह स्थान गौतमाश्रमके नामसे प्रसिद्ध है और तीथों में उसकी गणना होती है।

कनायन और निम्चाली नामक उनके दो प्रधान शिष्य थे।
उनके अतिरिक्त और इजारों शिष्य थे, जो विद्याभ्यास किया
करते थे। उनके शतानन्द और चिरकारी नामक दो पुत्र और
अञ्जनी नामक पक कन्या थी। इसी अञ्जनीके उद्रसे हनुमान
का जन्म हुआ था। गौतम ऋषिने एक स्मृति श्रन्थकी रचना
की थी, जो गौतम स्मृतिके नामसे विख्यात है। उसके अतिरिक्त उन्होंने न्याय शास्त्रका प्रणयन किया था। उसे न्याय
दर्शन या गौतम दर्शन भी कहते हैं। न्याय विद्या सब विद्याथोंमें प्रदीप खरूप है। सभी कम्मीं का उपाय और निखिल
धम्मेका आश्रय है। न्याय दर्शनमें पांच अध्याय हैं। प्रत्येक
अध्यायमें दो आन्हिक हैं और प्रत्येक आन्हिकमें अनेक प्रकरण हैं।

्रम्याय दर्शनानुसार जीवात्मातिरिक्त एक परमेश्वर है। उसे

भोग साधनका, शरीर है न दुःख सुख न द्वेष। केवल नित्य-ज्ञान—इच्छादि गुणोंसे वह युक्त हैं। उसकी शक्ति असाधारण है और वही समस्त जगतका कर्ता है। वेदादि शास्त्र और अनु-मानादि उसके प्रमाण हैं।

न्याय शास्त्रका सब शास्त्रोमें उपयोग है। देवाचार्य्य वृह-स्पतिने कहा है, कि जो तर्क शास्त्रानुसार तात्पर्यार्थ की खोज करता, है वह शास्त्रके मर्मिज्ञान और धर्म निर्णयमें समर्थ होता है। गीतमके न्याय शास्त्रमें युक्तिप्रधान है। युक्तिके चिन्तवन से मनुष्यकी बुद्धि तिज्ञ होती है। बुद्धि तिज्ञ होनेसे मनन का-र्यमें सुविधा होती है और मनन करनेसे सत्य सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते हैं। सत्य सिद्धान्तके योगसे आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान होता हैं और फलत; मोक्षकी प्राप्ति होती है।

न्याय शास्त्रमें पिएडतोंकी सभामें वाद विवाद करनेकी रीति भी बतलायी गयी है। तर्क शास्त्रका समावेश न्यायशास्त्रहों में हो जाता है। पृथ्वी पदार्थोंके परमाणु मिश्र होतेसे बनी हैं प्रत्येक परमाणु नित्य और स्थायी हैं—उनका नाश नहीं हो सकता जिसका नाश नहीं हो सकता उसे तत्व कहते हैं, अतः परमाणु भी तत्व हैं, परन्तु परमाणुओंसे जो,पदार्थ बनते हैं वह अनित्य होते हैं। उनका नाश अवश्यम्मावा है। इसी प्रकार न्यायशास्त्रमें तत्वादिककी व्यवस्था की गयी है। रसायन विद्याका भी उसमें यथार्थ वर्णन है। इन विपयोंके अतिरिक्त भी उसमें अनेक मननीय विषयोंपर विवेचन किया गया है।

TONGT

न्याय शास्त्रमें यतलाया है कि मोक्ष प्राप्तिके लिये तत्वज्ञान होना चाहिये। तत्व ज्ञानसे दुःख, जन्म, प्रवृत्ति दोप और मिध्या आनका उत्तरोत्तर नाश और फलतः मोक्षकी प्राप्ति हो ती है। तत्वज्ञान होनेके लिये चतलाया गया है, कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, द्वप्टान्त, खिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितएडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह खान इन संलिह साधनोसे काम लेना चाहिये। न्याय शास्त्रमें इन विपयोपर विस्तार पूर्वेक विचार किया गया है।

न्यायसे तत्व ज्ञान होता है। तत्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नाश होता है। उसके नाशसे दोष नष्ट हाता है और दोष नष्ट होनेसे प्रवृत्ति रुक जाती है। प्रवृत्तिके रुकनेसे जन्म नहीं होता और जन्म न होनेसे दु:खकी सर्वथा निवृत्ति होती है। दु:खकी निवृत्तिकोही मोक्ष कहते हैं।

न्याय मतमें बौद्ध और जैनादिकों द्वारा प्रमाणित मोक्ष सक्ष्यका खर्डन और अपने मतका प्रतिपादन किया गया है। साथही जगत कर्ता प्रमेश्वर और उसके बचन सक्ष्य वेद, दोनों का अनुमान तथा शब्द प्रमाणसें स्वीकार किया गया है। गौत-मके न्यायमें सृष्टिके पदार्थों का पृथक्षरण कर उनकी, उत्पत्ति तथा स्थितिके विषयमें निर्णय कर मोक्ष साधन सम्पन्धो ज्ञान 'दिया गया है। दक्षिणमें द्राविड, तैळङ्ग और उत्तरमें नदिया काशी प्रभृति स्थानोंमें आज भी न्याय शास्त्रको पठन पाठन होता है। -भारतके, मंहापुरुष प्रशुक्रिय

जीव और बातमांके दिषयमें गीतमने बतलाया है, कि जीव और आतमा अभिन्न हैं। अज्ञानतांसे आतमा जीव बन गया है। ज्ञान प्राप्तकर मिक्त करनेसे वह शुद्ध हो प्रमातमामें लीन हो जाता है। आतमा प्रकृति रहित और खतन्त्र है। सारा-सार विचार करना यही उसका गुण है। इसी मूल तत्बसे धर्म माना गया है। धर्म माननेको इच्छा हमारे हृद्यमें वर्त-मान है। यही हमारा खतन्त्र और पवित्र गुण है।

ईश्वरके विषयमें वतलाया है, कि जगत करता परमेश्वर अनादि और खतन्त्र है। उसने कारणक्रप तत्वोंको उत्पन्नकर इस कर्मक्रप जगतको रचना की है। वह स्फूर्णाक्रपी सङ्कृत से जीवों द्वारा कर्म करता है। उसीकी क्रपासे ज्ञानकी श्राप्ति होतो है। ईश्वरदत्त ज्ञानकी श्रद्धासे आशा फलीभृत होती है। वह दृश्य और अदृश्य फलोंका दाता है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ट नहीं है। मोक्ष-पदमें काया और ज्ञान मिथ्या प्रतीत होता है। केवल ज्ञान खरूप आतमा स्थायी है। वह चैतन्य खरूप है। चैतन्यका दृश्य निराकार है— इत्यादि।

गौतमका न्यायशास्त्र सर्वमान्य है। गदाधरी, जांगदेशी अनुमान, चिन्तामणि इत्यादि प्रन्थोंमें न्यायके एकही एक खएड पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। न्याय स्त्रपर बात्सायन का भाष्य है। न्यायशास्त्रके विषयमें माउत्य स्टुमर्ट एक्कि-म्स्टन साहब खिनते हैं, कि न्याय ब्राह्मणोंका बढ़ाही प्रिय

विपय है। उन्होंने उसपर अनेक ग्रन्य लिखे हैं। अत: उसकी अनेक शाखार्ये हो गर्यो हैं परन्तु गौतम और कणादका दर्शन गालही उन सवका उत्पत्ति सान है। गौतमने अती-तेन्द्रिय पदार्थोका और कणादने इन्द्रियगोचर पदार्थों का न्याय से विचार किया है। यद्यपि वह दोनों कितनीही बातोंमें एक दूमरेसे भिन्न हैं, तथावि उन्हें एक दर्शनके दो भाग मान लेना अनुचित नहीं, क्योंकि उनसे पारस्परिक विषयोंकी परिपृष्टि होती है।

गीलम ऋपिके तप-प्रभावसे गोदावरी नदी गौतमी गङ्गा कही जाती है। उसकी महाती गैंपे गणना होती है और का-र्तिक मासमें जन सिंहके बृहस्पति होतें हैं, तब वहां कई लाख मनुष्य लानार्थ एक व होते हैं। महातमा गौतमने निमि राजा को एक महायज कराया था, जो कई वर्षीमें समाप्त हुआ था। गीतमाश्रममें थहल्या हद नामक एक तीर्थ भी है। उसके पास ही भिन्नमाल गामक नगर है जो पहले श्रीमालके नामसे विख्यात था। गौतम ऋषिका वंश भी खूव चला था। वे ऐसे प्रतापी थे, कि नित्य नया अन्न तच्यार कर भोजन करते थे। प्रातःकाल वे जो बीज वपन करते, वह मध्यान्द्रतक फल्फ्रूल कर परिएक हो जाता। सायङ्काल उसे वे काट लेते और\_ दाने दिकाछ उसोका भोजन वनाते। एक इसी वातसे उनके सामर्थ्यका पता चलता है। वास्तवमें वे वड़े ज्ञानी, रसायन शास्त्रो और सिद्ध थे।

# भारतके महापुरुष

महामित गौतमके अपूर्व ज्ञानमय प्रत्थकी यूरोपियन विद्वान भी प्रशंसा करते हैं और उसके सम्मुख शिर झुकाते हैं। जिसके तत्वज्ञानकी समता विश्वविख्यात यूनानी तत्व-वेत्ता अरिस्टोटल और गैलीलियो भी नहीं कर सकते, जिसके अस्तित्वको आज सहस्राविध वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी जिसके शास्त्रोंका अध्ययन भारतकी वैदिक पाठशालाओं विदाय हा रहा है, जिसके एकही शास्त्रने भारतकी ज्ञान सम्पत्तिमें यथेए वृद्धि कर दी है, और जिसके पुत्र न्याय दर्शन जैसा अमृत्य शास्त्र पैत्रिक सम्पत्तिमें पाकर साभिमान अपना शिर ऊंचा रख सकते हैं, वे परम प्रतापी महात्मा गौतमको धन्य है ! जिसका उज्ज्वल यश ससार भरमें व्याप्त हो रहा है, उस ब्रह्मपिको वारम्यार प्रणाम है।



## ু ভাষ-ভাষ-এদ্র-ভাষ-ভাষ-ত ু প্রমাধ্রে ইংবি।

हात्मा अगस्त्यका जन्म वैवस्वत मन्वन्तरमें हुआ था। पुराणोंमें उनके जन्मका चड़ाही विचित्र वर्णन दिया गया है। उनके पिताका नाम था मित्रापरुण। मित्रावरुण महातपस्त्री और सिद्धिप्राप्त ऋषि थे। जप, तप, ब्रह्म ध्यान, अनुष्टान इत्यादि किया कम्मों में वह वहे निषुण थी। उनका ँ आश्रम समुद्रके तीरपर था। समुद्र किसी दिन उनके वस्त्र, किसी दिन आसन, किसी दिन कमएड अगर किसी दिन पात्र खीच छे जाता था। यह देखकर मित्रावरुणको बड़ा कोध आया और उन्होंने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करनेका विचार किया जो समुद्रका अस्तित्व मिटा दे। निदान उन्होंने मृत्तिकाका ্রহন্ধ ক্রমে बनाया और उसमें अपना चीर्य्य खापित किया । यथा समय उस कुम्भसे एक तेज पुञ्ज, सुन्दर और यहोपवीत युक्त वालकका जनम हुआ। वह अगस्त्य और कुम्भसे उत्पन्न हुआ अतः कुम्भज नामसे विख्यात भी हुओं।

ं अपने पिताके आदेशानुसार अगस्त्यने काशी जा कर वहीं विद्याभ्यास किया। वह संसारसे विश्क रहना चाहते थे परन्तु उनके पिताने उन्हें वंश-रक्षा करनेकी आज्ञा दी; अतः वे L9][27.

अपने योग्य रूप गुण सम्पन्न कन्या रत्नकी जोज करने लगे।
ि स्थिर चित्तसे ध्यानाख हो, उन्होंने संसार भर छान डाला, परन्तु
जैसी चाहते थे वैसी सुन्दरी उन्हें कही न दिखाई दी। उस समय
चिदर्भ देशका नरेश पुत्र प्राप्तिके लिये तपस्या कर रहा था।
उसकी ली गर्भवती भी थी। अगस्त्यने सनेक प्रवल तपोयलसे
उस गर्भके पुत्रको कन्याके ह्यमें परिचर्तित कर दिया और

यथा समय रानीके गर्भसे कत्या उत्पन्न हुई। राजाको यह देशकर यहा आश्चर्या हुआ। पुत्रकी मुद्रा छुप्त हो कत्या उत्पन्न हुई अतः उन्होंने उसका नाम छोपामुद्रा रक्सा। छोपामुद्रा जय पही हुई, तय महाराजने उसका स्वयंवर करना स्थिर जिया, परन्तु ह्वनेहीमें अगस्त्यने आकर उसकी याचना की। होपागुहाने भी आपित्त न कर प्रसन्नता प्रकट की, अतः राजाने उसका विवाह उन्हींके साथ कर दिया। मुनि-पत्नो सह वाजी होत्रमे आये और पाईस्थ्य ध्रम्मका पाठन करने छने। छोपामुद्रा विदुषी, सद्गुणी और प्रतिव्रता छी थी। इसीसे उसकी योग्यताका अनुमान किया जा सकता है।

र्म्यात्मा अगस्त्य महा तेजाबी, पराक्रमी, तत्ववेत्ता, परी पद्मारी, युद्धिमान, और बतुर थे । उनका शरीर स्थूछ और अधिक जना न था। धनुर्विद्याके वह प्रवीण पिएडत थे, और धनुर्वाण सर्वदा अपने साथ रखते थे। धर्म-निन्दक, प्रजापीड़क, अधरमीं भीर मारू राजाको घट शास धारण कर इएड देते थे। अधर्मी भीर उनके सहायकोसे युद्ध कर उन का संहार करते थे।

गुद्ध वगस्त्यका नित्यक्तमं न था, परन्तु धर्म धीर प्रजाके संरक्षणार्ध प्रसङ्गवशात् वे क्षात्रकामं करते थे। जब अत्या-चारी और ढाकुओंका प्रायल्य यह जाता, तब वे शास्त्र ध्रारण करते और चुन चुनकर उनका नाश करते। अगस्त्य का नाम सुनतेही अत्याचारी कांप उठते थे। उन्होंने अपने तपोवल और पराक्रमसे सहस्राविव अत्याचारियोंका नाश किया था।

अगस्त्य त्रहिष चिद्वान थे। द्रोणाचार्य्य और द्रुपद्ने उन्होंसे च्यूह रचनाका ज्ञान प्राप्त किया था। पृथ्वीके अधि-कांश देशोंमें उन्होंने भ्रमण किया था। सर्व प्रथम नौकाकी रचना कर उन्होंने ही समुद्र यात्रा की थी। सम्भव है, कि इसी से उनके समुद्र यानकी आय्यायिका प्रचलित हुई हो।

<sup>4</sup> कहते हैं, कि एक टिटिहरीने समुद्रके तटपर ग्रावे रखे थे। ममुद्र श्रापनी तरद्गोंसे उन्हे वहा ले गया। इसके पूर्व भी कई वार ऐसाही हो चुका था। टिटिहा ग्रौर टिटिहरीने पत्तीराज गख्ड़के पास फरियाद की ग्रौर उन्होंने विप्णु भगवानके कामतक यह वात पहु चानेका वचन दिया। 'यवसर देखकर जब उन्होंने विष्णुसे यह बात कही, तब उन्होंने परोपकारी ग्रगस्त्यसे पित्तयोंका दुःख दूर करनेको कहा। ग्रगस्त्य भगवानके ग्रादे-श्रानुसार घटनास्थलपर गये ग्रौर देखा, कि दोनों पत्ती समुद्रको उलीच

अगस्त्यने एक नौका शास्त्र भी रचा था, परन्तु अनेक प्राचीन प्रन्थोकी तरह उसका भी कहीं पता नहीं है। अनेक देशोंमें विचरणकर उन्होंने निःखार्थ भावसे धरमींपदेशकका कार्व्य किया था। देव, दानव, ऋषिमुनि और राजा प्रज़ा सभी उनका सरमान करते थे

स्व्यंका पथावरोध करनेकी इच्छा की थी। देवोंकी प्रार्थनासे स्व्यंका पथावरोध करनेकी इच्छा की थी। देवोंकी प्रार्थनासे अगस्त्यसुनि उनके पास गये। गिरिने उन्हें देख दण्डवत प्रणाम किया। अगस्त्यने उसे आज्ञा दी, कि जब तक में उठने-को न कहूं, तबतक इसी प्रकार पड़े रहो। यदि अवज्ञाकर उठ-नेका साहस करेगा तो शाप दे तुम्हें भस्म कर दूंगा। अगस्त्य-की यह बात सुन, वह उथोंका त्यों पड़ा रहा। न उन्होंने उसे उठनेकी आज्ञा दी और न वह उठा। इस प्रकार गिरिका गर्व खर्वकर उन्होंने प्राणीमात्रका सङ्कट दूर किया।

अगस्त्यके विषयमें एक और भी चमत्कारपूर्ण कथा प्रचलित है। कहते हैं, कि किसी वनमें आतापी, वातापी और इल्वण

रहे हैं। चोंचमें जल लेकर वाहर डाल छाते हैं श्रीर बाहरसे मिट्टी लाकर समुद्रमें डाल देते हैं। उनका यह छाध्यवसाय देखकर वह प्रसन्न हो उठे छीर समुद्रकी छानन्त जलराशि छाचमनके साथही पान कर गये। यह देख, समुद्रने छाउं लौटाल दिये छौर छानेक प्रकारसे ज्ञामां प्रार्थना की। जलचर भी ज्याकुल हो रहे थे छातः छागहत्यनें फिर उसे ज्योंका त्यों कर दिया।

المالاحي.

नामक असुर रहते थे। वे बढ़े घूर्त और कपटी थे। अनेक अपिमुनि और मनुष्योंका उन्होंने नाश किया था। वे फल फूल, कन्दमूल या जलके रूपमें उदरमें प्रवेश करते और वादकों पेट फाड़कर निकल पड़ते। उनके इस कार्य्यासे चारों ओर आहि त्राहि मच रही थी। महर्षि अगस्त्य यह वात सुन उनके पास गये और वे तीनो असुर भी फल फूल और जलके साथ उनके पेटमें पहुंच गये। जच ऋषिने जान लिया, कि वे उदरमें आगये हैं तो उदरपर हाथ फेरकर वह उन्हें हजम कर गये। फलत: तीनों असुर वाहर न आ सके और सवका दु:ख दूर हो गया। आज भी लोग अगस्त्यका नाम लेकर उदरपर हाथ फेरते हैं, ताकि उनके प्रतापसे खाया हुआ अन्न असुरोंकी तरह हजम हो जाय।

अगस्त्यका आश्रम एकही स्थानमें न था। सुतीक्ष्ण मुनिने रामको वनवासके समय मार्ग दिखाया था। उसे देखनेसे पता चलता है कि अगस्त्यका आश्रम दण्डकारण्यमें था। दण्डका-रण्य गोदावरीके उत्तर तटपर था। महामारतमें लिखा है, कि उन का आश्रम गयाके पास था। परन्तु, एक कथासे झात होता है, कि उनका आश्रम दण्डकारण्यमें ही था।

कहते हैं, कि दएडक नामक एक विदर्भ देशका राजा था। उसके अध्यमीचरणसे कुद्ध हो, भृगु ऋषिने उसे उसे की भूमि और उसपर निवास करनेवाले प्राणियोको शाप दे मस्म कर दिया। वही खान दएडकारएय नामसे विख्यात हुआ। कुछ

कालके उपरान्त अगस्त्यने वहां अमृत वर्षा की, फलतः एक नव-पल्लव वन तय्यार हो गया। वहीं अगस्त्यने अपना आश्रम वना-या और पत्नी तथा और अनेक पुत्रों सहित निवास करने लगे।

एक बार राजा नहुषने कामान्य हो उनसे पालकी उठवायी थी। ब्रह्मनिष्ट अगस्त्यने पदाघातसे क्रुद्ध हो उसे सर्प वना दिया। था। (देखो नहुप चरित्र) राम चनवासके समय सीता और लक्ष्मण सहित उनके आश्रममें गये थे। अगस्त्यने सतकार कर उन्हें अलएड चाप; अक्षय त्रूण, कई शस्त्रास्त्र और एक तीक्ष्ण वाण भेट दिया था। बाण देते समय उन्होंने कहा था, कि जब रावणसे युद्ध हो, तब अन्तमें इसी बाणका प्रयोग करना, तुम्हारी जय होगी। रामने उनके आदेशानुसारही उसका प्रयोग किया था। रामको निवास करनेके लिये पञ्चवटीका मनोहर ख्यान उन्होंनेही बताया था और उन्होंनेही रामको शैवी दीक्षा दी थी।

अगस्त्यने दक्षिण भारतमें विद्याका अच्छा प्रचार किया था। वे निरन्तर ध्यानमें मग्न रहते थे। उन्होंने वडी कठिन तपस्या की, थी, अतः देवतागण भी उनपर मसन्न रहते थे। राजा और प्रजापर भी उनका उपकार कम न था। यही कारण है, कि उनका नाम अमर रखनेके लिये आर्यावर्त्त के निवासियोंने एक ताराका नाम अगस्त्य रक्ष्वा है। भाद्र मासके अन्तमें वह दक्षिण आकाशमें उदय होता है। ऐसे परोपकारी और पर दुख भञ्जन महापुरुषका यह स्मृति-चिह्न अनुचित नहीं।

#### ते महात्मा वशिष्ट । १ १८ मान-मान-४ मान-मान-४.

हात्मा विशिष्ठ ब्रह्माके मानस .पुत्र थे और खायम्मु मन्वन्तरमें उत्पन्न हुए थे, महादेवके शापसे अन्य प्रजापतियोंके साथ इनका भी नाश हो गया था, अत: पुन: ब्रह्माने वैवस्तत मन्वन्तरमें इन्हें उत्पन्न किया। इस दूसरे जन्ममें इनकी पत्नीका नाम था अक्षमाला । यह सूर्य्यवंशी इक्ष्वाकु कुलके गुरु थे। उस वंशके निमि नामक तीसरे राजाको वशिष्ठने अनेक यज्ञ कराये थे । अन्तिम यज्ञके समय वे पहलेसेही इन्द्रके यज्ञमें अटके हुए थे, अतः उपस्थित न हो सके। उन्होंने निमिसे अपने आनेका ठीक समय बता दिया था, परन्तु उसने उनके प्रत्या-गमनकी प्रतीक्षा न कर महात्मा गौतमको बुला लिया और उनकी संरक्षतामें यह करने लगा। विश्वप्रने यह देखकर उसे शाप दिया, कि तेरा नाश हो । उसने भी मरते समय शाप दिया कि आपका नाश हो। फलतः विशष्ट और राजा निमि दोनोंका परस्परके शापसे प्राणान्त हुआ।

वशिष्ठकी यह दशा देखकर ब्रह्मदेवको बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने पुन: उन्हें मित्रावरुणके यहां उत्पन्न किया। इस वार भी उनका नाम वशिष्ठ रखा गया और वे इक्ष्याकु वंशके कुलगुरु नियत हुए । इस बार उनका विवाह अरुन्धतीके साथ हुआ। अरुन्धती नारदकी चहिन थी। वे पति-पद-रता चिदुषी और महासती थीं। उनकी विद्वताके विषयमें इतनाही कह देना पर्याप्त है, कि उन्होंने वेद-भाष्यकी रचना की थी।

वहार्षि विश्व ने विष्णुक्षेत्रमें कौशिक ऋषिके पास शिक्षा श्रहण की थी और वेद वेदान्तमें पारङ्गत हुए थे। साथही वे धनुर्विद्या विशारद भी थे। वे महा तेजलो, सत्यवक्त। क्षमा, शील, जितेन्द्रिय और त्रिकाल दशीं थे। उनके निकट भीष्म समान महापुरुषोंने वेदाध्ययन किया था। उन्होंने अपनी स्त्री अरुन्धतीको शिक्षा दे, बुद्धिमान और ज्ञानी धनाया था। अरुन्धतीको शिक्षा दे, बुद्धिमान और ज्ञानी धनाया था। अरुन्धतीके उद्दरसे उन्हें शक्ति आदि सी पुत्र उत्पन्न हुए थे। पहले बिश्व ऋषिका आश्रम हिमालयके एक शिलरपर था। वह आज भो उन्होंके नामसे पुकारा जाता है। वहां वे योगी वेशमें रहा करते थे।

चिशष्ठ ऋषिके पास निद्नी नामक एक कामधेतु थी। उसके प्रतापसे वह अगणित अतिथियोंको इच्छा भोजन करा सकते थे। उस समय कान्यकुन्ज देशमें चन्द्रवंशीय गाधि पुत्र राजा विश्वामित्र राज्य करते थे। एक दिन वे मृंगया खेलते हुए, सैन्यसह चिशष्ठकों आश्रममें पहुच गये। चिशष्ठिते उनकी चड़ी सभ्यर्थना की सीर निद्दनीकी छुपासे सैन्यसह उन्हें भोजन कराया। विश्वामित्रको यह देखकर चड़ा आश्रद्य हुमा परन्तु शीवही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया और उन्होंने

.p)[(a

उनसे कामधेनुको याचनाको चिश्रप्तने उसे देनेसे इन्कार किया बतः विश्वामित्र वलात् ले जानेको प्रस्तुव हुए। निदान, उन दोनोमें युद्ध हुआ और चिश्रप्तने ब्रह्मदण्ड धारणकर विश्वामित्रकी समस्त सेना परास्त कर दी।

दिश्वामित्रको प्राण ले पलायन करना पड़ा। किसी प्रकार वे अपनी राजधानी पहुँ चे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मवलके मुका-ियलें राजयल कुछ नहीं है। अन्तमें ब्रह्मवल प्राप्त करनेके लिये राजपाट छोड़कर वे चनको चले गये और हिमालयपर घं।र तपस्था करने लगे। उनके हृदयमें हृढ़ इच्छा-शक्ति उत्पत्र हो चुको थी, अतपव जवतक सफलता न मिली, तब तक उन्होंने उद्योग न छोड़ा। अनेक विद्य आने और एकवार बुरी तरह पतित हो जानेपर भी वे अपने कार्यमें लगे रहे और उन्होंने क्रमशः अहिंप, राजपिं और अन्तमें ब्रह्मपिंका पद प्राप्त किया।

त्रहादेवने प्रसन्न हो जब उन्हें ब्रह्मिका पद प्रदान किया तब उनसे कहा, कि विशिष्ठादि तुम्हें ब्रह्मिक कहें और अपने वर्गमें समिलित करलें इसके लिये भी तुम्हें चेष्ठा करनी होगी। जब वे पेला करेंगे तभी तुम चास्तविक ब्रह्मिक हो सकोगे।

त्रहादेवकी यह वात सुन विश्वामित्र अनेक ऋषियोंके पास गये और उन्होंने उन्हें ब्रह्मिष् स्वीकार कर लिया। अन्तमें वे चिश्रप्तके पास गये और अपनेको ब्रह्मिष् कहलाना चाहा, परन्तु चिश्रप्तने उनके गुणोंको देखकर उन्हें ब्रह्मिष् कहला। जब जब विश्वामित्र मिलते तब तब वे उन्हें राजिष् ही कहकर बुलाते। यह देखकर विश्वामित्रके हृदयमें प्रवल ईर्षाक्ष ध्रधक उठी और वे विशिष्ठकी स्पर्को करने लगे।

सूर्य वंशी त्रिशंकु नामक एक नरेशके हृद्यमें सदेह स्वर्ग जानेकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और उसने तद्र्य विशिष्ठसे यक करानेको कहा। विशिष्ठने ऐसा होना असम्मव बतलाया, अतः वह उनके पुत्रोंके पास गया। विशिष्ठके पुत्रोंने पिताकी असम्मति देखकर यह करनेसे इन्कार किया, तब वह दूसरेका आ- श्रय शहण करनेको तथ्यार हुआ। उसके इस अविवेकसे अस- नतुष्ट हो, ऋषि पुत्रोंने उसे शाप दे चाएडाल वना दिया।

विश्वामित्र, ब्रिशिक शत्रु हो रहे थे अतः उन्हें नीचा दिखानेके लिये, उस चाएडालका यज्ञ करानेपर तुल गये। क्षत्रिय
उपाध्याय और चाएडाल यजमान, यह रङ्ग देखकर निमन्त्रित
देवतागण भी हिंचभाग लेने न आये, न यज्ञकार्थ्यमें योगही दिया।
यह देखकर विश्वामित्र को सीमातीत कोध हुआ और उन्होंने
त्रिशंकुको अपने तपोचलसे खर्ग भेज दिया। देवताओंने उनके इस कार्थ्यका विरोध किया और त्रिशंकुको नीचे ढ़केल
दिया, परन्तु विश्वामित्रने उसे अन्तरिक्षहीमें रोक दिया। कहते
हैं, कि तयसे वह शिर नीचा किये हुए वरावर लटक रहा है।

विशयित प्रकार अपने यजमान राजा हरिश्चन्द्रकी—सत्य-वादी, दाता और धर्म्मशील फहकर वड़ी प्रशंसा की। विश्वा-मित्रने पुनः विशयको नीचा दिखानेके लिये हरिश्चन्द्रको असत्य-यादी, अदाता और महाखल सिद्ध करनेकी प्रतिश्वा की। उन्होंने

इस वार भी कोई यात उठा न रक्खी और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये भगीरथ प्रयत्न किया, परन्तु उनकी युक्तियां और उनका छल प्रपञ्च कोई काम न आया, न हरिश्चन्द्रको वे असत्यवादी या अदाता ही सिद्ध कर सके।

विश्वामित्र इसी प्रकार वशिष्टका विरोध करने लगे, परन्तु सतोगुणी वशिष्ठ लेश मात्र भी विवल्तित न हुए, न भयमीन हो उन्हें ब्रह्मर्षि ही कहा। विश्वामित्र इसका कारण अपने खभावको न जान सके और समभते छगे कि ब्रह्मादि ऋषि मुभ्ते ब्रह्मवि जहते है, परन्तु वशिष्ठ केवल द्वेप वश ऐसा नहीं करते। इस विचा-रके उत्पन्न होतेही उनके हृद्यमें प्रतिहिंसा वृत्ति जागरित हो उठी और उन्होंने कल्मापपाद नामक एक राक्षस द्वारा नांश्रहके समस्त पुत्रोंको मरवा डाळा।

क्षमाशील वशिष्टने यह हाल जानकर भी विश्वािमनपर क्रोध न किया और उयोंके त्यों शान्त वने रहे। उन्होंने लहा, कि इसमें किसीका क्या दोष है! पुत्रोकी मृत्यु इसी वहाने बदी थी।

विश्वामित्रमें जवतक राजस गुण वर्तमान रहे, तवतक केसेही तपस्ती हो जानेपर भी वशिष्ठने उन्हे व्रसिर्ध न कहनेका निश्चय किया था। त्रिपत्तिका पहाड़ टूट पड़ने पर भी वह ,विचलित न हुए और किर भी राजिब कहकर मुस्कुराते हुए विश्वामित्र की अभ्यर्थना की । विश्वामित्रको यह देखकर वड़ा कोध आवा और अन्तमें उन्होंने विशिष्ठको मार डालनेका विकार किया।

.*بد)*(فط.

एक दिन रात्रिके समय वे धनुषवाण लेकर चुपचाप विशिष्ठके आश्रम गये और छिपकर उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे।

उस दिन शरद पूर्णिमा थी अतः स्वच्छ नीलाकाशमें चन्द्रमा चमक रहा था और चारों ओर उसकी निम्मल चांदनी छिटक रही थो। यह मनोहर दृश्य देलकर सती अहन्यती अपने पति चशिष्ठसे कहने लगीं—"प्राणनाथ! देलो, रात्रि कैसी सुहावनी मालूम होती है! आकाशमें पूर्ण और निष्कलङ्क चन्द्रमा कैसा उद्भासित हो रहा है! क्या संसारमें ऐसा कोई पूर्ण तपस्वी होगा, जिसकी निम्मल तपस्या दिगदिगन्तको उद्भासित कर रही हो?"

विशय मुस्कुरा कर कहा -- "प्रिये! इस समय संसारमें एक विश्वामित्र ही ऐसे तपस्वी हैं, जिनकी तपस्या इस शर-चन्द्रके समान निर्माल और निष्कलडू है। उनके समान तपस्वी इस समय और कोई नहीं।"

विश्वामित्र कहीं दूर न थे। वे वही खड़े थे और चुपवाप सव वातें सुन रहे थे। विशाष्टको परोक्षमें अपनी प्रशंसा करते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने कृत्यपर वारम्बार पश्चाताप करने लगे। वह कहने लगे—ओह! में बड़ा पापी हैं। जो प्रोक्षमें मेरी प्रशंसा करता है, उसीको में मारने आया है! मुद्दे धिकार है! हाय! में इस ब्रह्महत्याके घोर पापसे केसे मुक्त होता? मेरा समस्त तपोधन साज मिट्टीमें मिल जाता और मुद्दे नरक भोग करना पड़ता। में अपनेको बलात ब्रह्मि

कहलानेका व्यर्थही उग्रोग फरता है। यह फेबल मेरा मिथ्या-भिमान है। जिसके सी पुत्रोंका मैंने नाश कराया और जिसे अवेक प्रभारका कष्ट दिया, यही परोक्षमें मेरी प्रश'सा कर रहा है। मैंने समय समयपर विशिष्टको नीचा दिखानेका उद्योग किया, फिर नी उन्होंने चुरा नहीं माना अतः वही सच्चे बहार्षि है. में नहीं।"

मनही मन इस प्रकारका विचार कर विश्वामित्रने धनुपवाण कों क दिया और दीड़कर दशिष्ठके चरणों में गिर पड़े । विशिष्ठते णकाएक उनका आगमन और यह कार्य्य देखकर विस्मित हो कहा—"आइये ब्रह्मर्पि विश्वामित्र ! इस समय आप कहां ?"

वशिष्टके मुखसे ब्रह्मपि शब्द सुनकर विश्वामित्र वहे प्रसन्न हुए और पुलकित हो पूछा,—महर्षि ! अवतक तो में राजपि था, आज ब्रह्मपि क्यों ?

चित्राष्ट्रिते मुस्कुराकर कहा—आज तुम ब्रह्मर्षि कहने योग्य होगये हो। सत्वगुण, सत्य, शीलता, निराभिमानत्व इत्यादि ब्राह्मणोंके गुण बाज तुममें वर्तमान हैं। शस्त्र धारण और क्रो-धादिक राजली गुण नहीं दिखायी पड़ते। इसीलिये मैंने आज तुम्हें ब्रह्मपि कहा। जयतक तुममें रजोगुण वर्तमान थे, तवतक में तुम्हें ब्रह्मर्पि कैसे कह सकता था ? इस समय तुम्हारा हृद्य निर्माल है, अतः तुम चास्तविक ब्रह्मर्षि हो।

वशिष्टकी यह वार्ते सुनकर विश्वामित्रको बड़ा आनन्द ह्या और वे मपने आश्रमको गये। आजसे ईर्पा, द्वेष, वेमनस्य विरोधभाव, और उनकी प्रतिहिंसा वृत्ति नष्ट हो गई। विशिष्ट और उनमें सौहाई स्थापित हो गया और वे मिलजुलकर रहने लगे। ब्रह्मर्षि पद कितना ऊंचा है, उसके लिये कैसी योग्यता चाहिये, उसमें कैसी अलौकिक शक्ति है और उसकी प्राप्तिके लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है, यह सब इस कथाको देखनेसे ज्ञात होता है।

तपस्यासे कहीं अधिक लाम सत्सङ्गमें है—यह विशाष्ट्रित एक बार सिद्ध कर दिखाया था। वे एक दिन विश्वामित्रके आश्रम गये थे। विश्वामित्रने यथोबित सत्कारकर उन्हें अपने एक हजार वर्षकी तपस्याका फल अर्पण किया। इसके वाद एक दिन वे विशाष्ट्रिते आश्रम गये। विशाष्ट्रिते भी वैसाही सत्कारकर अपने एक घडी सत्सङ्गका फल अर्पण किया। यह देखकर विश्वामित्र चड़े विचारमें पड़ गये और सोचने लगे, कि विशाष्ट्रित ज्या समक्तकर एक घड़ी सत्सङ्गका फल दिया! क्या मेरे हजार वर्षके तपक्षों वह एक घड़ीके सत्सङ्गकेही वरावर समक्तते हैं !

विश्वामित्रको विवार करते देखकर कहा—"महर्षि तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है ? तपस्यासे सत्सङ्गका मूंच्य कहीं अधिक है। यदि तुम्हें मेरी वातपर विश्वास न हो तो चलो किसी महात्मासे न्याय करावें।"

विश्वामित्रको वास्तवमें विश्वास न था, अतः वे विशिष्ठको चातपर राजी हो गये बीर दोनो जन सत्यलोकमें शेष भगवान के पास गये। शेप भगवानने दोनोकी वात सुन कर विश्वा-

42)(Ct

नित्रसे कहा, कि अपने एक हजार वर्ष का सपोफल पृथ्वीको अ-र्यण कर उसे एक हाथ ऊँची करहो।

ं विश्वामित्रने दोवके आदेशानुसार कार्य्य किया, परन्तु उठने की कौन कहे पृथ्वी हिली तक नहीं। इसके बांद रोपने विश-श्वसे अपने घड़ी भरके सत्सङ्ग फरुको अर्पणकर वैसा करनेको कहा। वशिष्ठके वैला करतेही पृथ्वी घननन !!! धम! धम!! धम !!! करती हुई हाथमर ऊ'ची हो गयी। यह देख विश्वा-मित्रको और भी आश्वर्ध्य हुआ, परन्तु शेष भगवानने सत्सङ्गकी -महिमा बतलाते हुए उनसे कहा, कि सत्सङ्गहो मोक्षका प्रधान द्वार है। अन्तमें विश्वामित्र समक्त गये और वशिष्ठको प्रणाम कर वहे आनन्दके साथ अपने आश्रमकी ओर चछे गये।

एक दिन विशिष्ठ बनमें फल फूल लेने गये थे। उनकी अनुपिसतिमें आठ चसु अपनी स्त्रियों सहित कोड़ा करते हुए उनके आश्रममें जा पहुंचे। चहाँ नन्दिनीको देखकर उन्हें मोह उत्पन्न हो गया और वे उसका हरण कर छे गये। विशिष्ठने आकर देखा तो निद्नी गायव! जब उन्होंने स्थिर चित्तसे च्यान किया और ज्ञान द्वष्टिसे देखा, तो वन्हें माळूम हुआ, कि वसु उसे हरण कर छे गये हैं। वशिष्ठने कुद्ध हो, वसुओंको शाप दिया, परन्तु उन्होंने तत्काल उपस्थित हो क्षमा प्रार्थना की और काम बें नु भो ने छोटाल दो। क्षमाशील वशिष्ठ अकारण किसीको कष्ट न देते थे, अतः उन संवोंका अपराध क्षमा कर अपनी सहद्यताका परिचय दिया।

वशिष्ठ ऋषिका सुद्दास नामक एक राजा यजमान था।
एक बार दश राजाओंने उसके राज्यपर आक्रमण किया, परन्तु
वशिष्ठने शस्त्र धारणकर सबोंको परास्त कर उसके राज्यकी
रक्षा की। इसके अतिरिक्त जब सुदास दिग्विजय करने गया,
तब भी वशिष्ठने उसे बड़ी सहायता पहुंचायी। ऋग्वेद संहितामें लिखा है कि—"हे वशिष्ठ! तुम्हारी प्रार्थनासे इन्द्रने दश
नरेशोंसे युद्धकर सुदासकी गक्षा की है।" इन वातोंसे झात हो
ता है, कि वशिष्ठ ऋषिका राजा प्रजा और देवताओंमें भी सममान होता था। वे जिस प्रकार ब्रह्मत्व वलमें श्रेष्ठ थे, उसी
प्रकार क्षात्रकर्ममें भी निपुण थे।

वशिष्ठ स्टर्य वंशी राजा दशरथके पुरोहित थे। पुरोहितहीं क्यों, वे उनके प्रधान मन्त्रीके समान थे। सारा राजकाज उन की सलाहसे होता था। दशरथ निःसन्तान थे, अतः वशिष्ठने उन्हें पुत्रिष्ट यहा कराया था। यहा करनेसे उन्हें राम, लक्ष्मण मरत, और शत्रुघ्न नामक चार पुत्रोंकी प्राप्ति हुई थी। वशिष्ठने रामको वेद, वेदान्त, धनुर्विद्या, धर्मशास्त्र, न्याय, नीति, और कलाओंकी शिक्षा दी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामको अध्यात्म हान और योग भी समकाया था। वही आज योग वाशिष्ठ या महारामायणके नामसे प्रसिद्ध है।

चिश्रप्त अधिने एक समृति ग्रन्थकी रचना की थी और विक् विश्रष्ठ समृतिके नामसे विख्यात है। समृतिके अतिरिक्त उन्होंने एक संहिता भी रची है, जिसे विश्रष्ठ सहिता कहते हैं। उसके इक्कोस अध्याय हैं। उसमें वतलाया गया है, कि द्रव्य सञ्चय- की अपेक्षा तप सञ्चय विशेष स्तुतिपात्र है। त्राह्मण ज्यों ज्यों प्रतिप्रहका त्याग करता है, त्यों त्यों सन्तोपसे उसका व्रह्मतेज षड़ता है। जीर्णावसामें केश, दन्त, और वक्षु श्रोत्रादि इन्द्रियां जीर्ण हो जाती है. परन्तु तृष्णा तरुण हो उठती है। तृष्णा दुःख जनक और अध्मर्म युक्त होती है, अतः उसका त्याग करना चाहिये। सन्तोप रूपी अमृतसे तृप्त होने पर जो सुख मिलता है उसका शतांश भी असन्तोपमें नहीं मिलता। स्त्री पुरुष सबसे शान्ति, मनमें दुःखका अभाव, हृद्यमें वैराग्य, सत्य वचन और तत्वज्ञान जाननेकी इच्छा यही पांच वातें शान्ति दायक हैं और इन्हींमें सज्ञा सुख है।

महर्षि विश्व हो रामचन्द्रको उपदेश देते हुए वतलाया था, कि मनका जीतनेसे मन और वृत्ति दोनो शून्य हो जाते हैं, अतः योगी मूकके समान रहता है। अर्थात् स्कुर्णाका प्रति बन्ध करने नेसे केवल साक्षी हप आत्माही रह जाता है। इस शास्त्रके ब्राता उसेही तुरीयावस्था-समाभास कहते हैं। इससे उसमें सभी प्राण, सोहं और कुएउली यह एक हप हो लंकार हपो आतमामें सम्मिलित हो जाते हैं। सोहं हपी आतमा मृकुटा चक्र-

चशिष्ठने रामचन्द्रको ब्रह्माण्डमें रहनैवाछे अनेक प्राणियोंके जन्मान्तरका यथास्थित वर्णन सुना कर वतलाया था कि— "इस गुप्त भाससे अन्तः करणके सनी भाव जय आत्माको ज्ञान दृष्टिसे चैतन्यताको प्राप्त होते हैं, तब सभी करमींका स्कृरण हो आता है। इस भासको मायाभास कहते हैं। इसी लिये ग्रुत भासके हाता अर्थात् योगेश्वर इस भास पर ध्यान नहीं देते। इस पर ध्यान देनेसे अनेक प्रकारके कर्म अलण्ड प्रदर्शित हुआ करते हैं, फलतः सत्य निवृत्तिके आनन्दमें विक्षेप पड़ता है। इसी लिये योगेश्वर निरन्तर अलण्ड सक्त्यकी निर्विकल्य शान्त समाधिके सुलमें लीन रहते हैं। ऐसा कर नेसे मायाभासको उगाधि उन महा पुरुषोंको हानि नहीं पहुंचा सकती। फिर भी, गुप्त विद्याके हाता कभी कभी अपनी दिन्य द्रष्टिसे आत्मक्तप हो अद्वेत भावसे सभी द्रश्य और अदृश्य वाह्यान्तर स्रतियां देखते हैं। उस समय उन्हें अपने अतिरिक्त कोई पदार्थ पृथक नहीं दिखायी देता, विल्क आपही असङ्ग प्रतीत होते हैं।

महातमा चशिष्ठके शक्ति नामक पुत्रका जब शरीरान्त हुआ तब उसकी स्त्रो गर्भवती थी । यथा समय उसने एक पुत्रको जन्म दिया, जो कि पराशर नामसे प्रसिद्ध हुआ।

विशाष्ट अपनी प्रथमावस्थामें चहे ज्यवहार कुश्लेशे। ज्यवहारिक विपयों पर विवेचन करनेमें और मनुष्यों को कर्मन्श्रील विपयों पर विवेचन करनेमें और मनुष्यों को कर्मन्श्रील वननेका उपदेश देनेमें चह चड़ा परिश्रम करते थे। वाहको धर्म और वैराग्य शील हो कर वे पत्नी स्तंह हिमालय पर चले गये थे और वहीं तापस जीवन ज्यतीत किया था। हम कीन हैं। यह जगत क्या है। यह तथा ईश्वर विपयक झान और शारीरिक तथा मानसिक धरमों का मिन्न मिन्न झान जो सन-

ترهالهب

कादिक ऋषियोंने बतलाया था, इत्यादि समकाकर विशिष्ठने छोगोंको धर्मिष्ठ बनाया था। उनके प्रन्थोंसे आज भी हम छामान्वित हो रहे हैं।

विशष्ठ मुनि योग धर्मके आचार्या गिने जाते हैं। यह धर्म प्रत्यके बाद महात्माओंन प्रचित्त किया था, अतः उसे प्रश्चि प्रणीत धर्म भी कहते हैं। यह धर्म वेदोक्त माना जाता है। संन्यासी और परमहंसोंमें उसका अच्छा प्रचार था। उसमें वेदोक्त यहादिक कियायें मान्य की गयी थीं, किन्तु जीवहिंसा वर्जित थी। गायश्री, सूर्य, देवी, गणपति, शिव और विष्णुं इत्यादि आराध्य देव माने जाते थे।

परमातमा एक है और घह सर्वत्यापक, निराकार, निर-अन और ज्योतिखरूप है और आतमाके रूपमें सर्वत्र व्यास है। भातमहान प्राप्त करनेके लिये योग वाशिष्ठ या महा रामा-यणका अध्ययन करना चाहिये। जगतको भ्रान्ति रूप समक्त अचिन्त्य और निर्धिकार स्थितिमें रहना चाहिये-इत्यादि इस धार्मके सिद्धान्त हैं। वेदके हान काण्ड और वेदान्तको रूक पर इस धार्मको सृष्टि हुई थी। गोरख, मच्छेन्द्र, जालन्धर, इत्यादि नघ नाथ, चौरासी सिद्ध, अनैक योगीश्वर, और गापी चन्द्र, मतुंहरि विक्रम इत्यादि गजवंशी इसी धार्मको मानते थे।

योग धर्म, चार्चाक, बोद्ध और जैनादि, सभी आस्तिक और नास्तिक धरमों में निया कर्म और सिद्धान्तोंके छएमें ज्यात हो रहा है। प्रायः सभी धरमों में कुछ न कुछ योगविधि पायी जाती है। जोज करनेसे यह अच्छी तरह जाना जा सकता है, कि वह विधि योग धर्मासेही ली गयी है। नास्तिकोंने भी योग धर्मा खीकार किया था और उसे अपना बता कर मोक्ष प्राप्तिके लिये उसके तत्वोंका प्रचार करने लगे थे। भारत और भारतके बाहर, आस्तिक और नास्तिक सभी लोगोंने प्रत्यक्ष या परोक्ष कपमें इस धर्माके सिद्धान्तोंको अपनाया है। आज भी यहां परमहंस, संन्यासी, खाखी, संयोगी, नाथ, योगी और पण्डित गण इस धर्माका पालन करते हैं। इतनाही नही, बल्कि मुसल्लमान धर्माके ककीर, बौद्ध धर्माके यित और जैन धर्मिके साधुओंमें भी इसका प्रचार है। दुनियाके सभी धर्मोंका योग ही प्राण हो रहा है। यह सब उसके प्रचारक महात्मा विशिष्ठ काही प्रताप है।

महातमा विशिष्ठने अपनी निन्दिनी नामक धेनु दिलीप राजाको दी थी और उसकी सेवासे उनकी मनोकामना पूर्ण इर्द्र थी। विशिष्ठमुनि अष्टम न्यासभी कहे जाते हैं। सप्त ऋषियों में उनकी भी नियुक्ति हुई थी। वृद्धावस्थामें उन्हें नेत्र रोग हो गया था, परन्तु उससे विचलित न हो कर वह बरावर अपना कार्य्य करते रहे थे। राजा और प्रजामें परस्पर प्रेम रहे, किसीके अधिकारपर कुठाराघात न हो, न्याय, नीति और धर्माका लोप न हो, तदर्थ वे उपदेश देनेको तय्यार रहते थे। यदि कोई राजा अपनी प्रजापर अत्याचार करता, तो वे प्रजाका पक्ष प्रहण, करते, और राजाको समकाकर न्याय कराते।

र्याद् यह उनकी वात न सुनता, तो उसे दएड देते और किसी न किसी प्रकार प्रजाको सन्तुष्ट करते। उनके उपदेशका श्रोता गणोंके हृदयपर गहरा प्रमाध पड़ता था। उनके निःसार्थ परो-पकारके कारण राजा और प्रजा सभी उनको आदरकी हृष्टिसे देखते थे। हजारों धर्ष व्यतीत हो चुके, परन्तु श्रद्यांवर्त्त की प्रजा उन्हें नहीं भूली और आज भी सादर उनका स्मरण करती है। धन्य है महात्मा चिश्रष्टको !



# **ই ভালেন্ডার গ্রেক্তি** ই ভালেন্ডার গ্রেক্তি

शिष्ठ कुलोत्पन्न यज्ञवल्कके पुत्र होनेके कारण यह महापुरुष याज्ञवल्क्यके नामसे विख्यात हुए। वे महाविद्वान, महाप्रतापी, श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ और आचार सम्पन्न थे। महातमा वेद व्यासके निकट चार शिष्य चार वेदोंका अध्ययन करते थे। उन्होंमें याज्ञवल्क्यके मामा वैशम्पायन भी थे। वेश्मपायनने यज्ज्वेदका अध्ययन कर उसे ८६ शाखाओं विभक्त किया था और एक एक ऋषिको एक एक शाखाकी शिक्षा दी थी। याज्ञवल्क्यने जिस शाखाका अध्ययन किया था, वह तैत्तरीयके नामसे विख्यात है। बादको याज्ञवल्क्यने सूर्व्यकी उपासना द्वारा शुक्क यज्ज्वेदका ज्ञान प्राप्त किया और वही उस के प्रधान आचार्य हुए। वेदके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मविद्याका भी अध्ययन किया था, और उसमें निपुणता प्राप्त की थी।

अध्ययनके बाद कात्यायनी और मैत्रेयी नामक दो स्त्रियोंसे विवाह कर वे गाईस्थ्य धर्माका पालन करने लगे थे। ब्रह्म- विद्यामें उनकी बड़ी नामना हुई थी और अनेक विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन किया करते थे।

याञ्चवत्क्य मिथिला नरेश-वृहद्र्य जनकके पुरोहित थे।

राजा जनक मुमुख्न थे, अतः किसी ब्रह्मनिष्टको अपना गुरु बना-ना चाहते थे। एक बार उन्होंने अनेक ऋषियोंको निमन्त्रित किया था। याज्ञवन्मने सबके साथ शास्त्राधं कर विजय प्राप्त की थी और अपनेको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिखलाया था। गार्गी नामक विदुषी महिलाने भी अनेक प्रश्न किये थे। याइवल्यने उसके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए घतलाया था कि- "ब्राह्मण मात्र जिसे प्रणाम करते हैं वह अक्षय इहा स्यूल, किंवा सूक्ष्म या हस्त किंचा दीर्घ नहीं है। न वह छाया है, न अन्धकार। न बायु है, न शूल्य। वह माया फल और गन्धसे रहित है। वह अनुपम है। उसीके शासन-वलसे निमेष, मुहूर्स, रात्रि दिन, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर, और स्टर्भ चन्द्रादि ग्रह तथा देवा-दिलोक स्थित हैं। उसी अविनाशी जगदीश्वरके शासनसे निद्यां यहती हैं और समुद्र मर्य्यादामें रहता है।"

"जो मनुष्य उस ब्रक्षय परमात्माका यथार्थ तत्व नहीं जा-मते और केवल यज्ञादिक कर्म किंवा तपश्चर्या करते हैं, वे स्थायी फलके अधिकारी कदापि नहीं होते। संसारमें जो लोग उस परमतत्वको जानते हैं, वही सद्ये ब्राह्मण हैं और वही ब्रक्षय सुक्षके भोक्ता होते हैं। उस परमात्माको कोई दें जिंग नह सकता, परन्तु वह सबको देखता है। कोई उसकी बात नहीं सुन सकता, परन्तु वह सबकी सुनता है। कोई उसका विचार महीं जान सकता, परन्तु वह सबके विचार जान लेता है।"

गार्गोके प्रश्लोका उत्तर देते हुए याह्यस्वयने इसी प्रकारकी

अनेक वातें बतलायीं थीं। अन्तमें गागींन उनके समुख शिर भूका दिया था और उनका श्रेष्टत्व खीकार किया था। जनकने उनके पाण्डित्यकी इस प्रकार परीक्षा ले, उन्हें अपना गुरु बना-या था और उनके द्वारा ब्रह्मक्षान सम्पादन किया था।

याज्ञवल्यने अथर्ववेद्का अध्ययन अथर्वा ऋषिके तिकर किया था। उन्होंने अपनी स्त्री मैत्रेयीको भी ब्रह्मविद्याकी शिक्षा दे विदुषी बना दिया था। मैत्रेयीने ईश्वर विषयक जितने प्रश्न किये थे, उन सर्वोक्षा उत्तर दे, याज्ञवल्क्यने उसे सन्तुष्ट किया था। उनके चन्द्रकान्त महामेध और विजय नामक तीन पुत्र और अनेकानेक शिष्य थे, महादेवके शापसे चौदह हजार शिष्य तो राष्ट्रसही हो गये थे।

वाजसनी शाखावाले याह्मवरुमके नियमानुसार आवरण करते हैं। तत्वहानमें जैसे वह श्रेष्ट थे, उनकी कृपासे वैसेही जनक भी हो गये थे। एक बार जनक प्रश्न किया, कि भग-वन्! वैराग्य किसे कहते हैं? आपने अने क बार कहा है, कि वैराग्य विना मुक्ति नहीं होती, अतः उसका सत्यसहय जानने की मुझे वडी उतकराठा है।"

जनकका यह प्रश्न सुनकर याम्रबह्वय बढ़े विचारमें पड़ गये। वह सोचने लगे, कि जनकने ऐसा प्रश्न क्यों किया ! कोई मूर्ज हो तो उसे वैराग्यकी व्याख्याकर समम्माया जाय। विरक्तकी स्थिति कैसी होती है, यह मेरीही तरह जनक भी जानता है। हम दोनोंकी तत्वक्षानियोंमें गणना होती है। हम दोनों वैराग्यका खरूप समक्षते हैं, परन्तु तद्नुसार आचरण नहीं करते। मैं भी संसार व्यवहार और विषयोंमें लुब्ध हूं और वह भी इसी जालमें उलका हुआ है। सम्मवतः यही देखकर उसने यह प्रश्न किया है। खैर उसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे समकाना चाहिये।

इस प्रकार विचार कर याद्यवस्त्रपने कहा,—"राजन्! आंज समयका अभाव है, अतः कल तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दूंगा।"

जनकसे यह वात कह याइवरुक्त अपने आश्रम गये और समस्त धन कात्यायनी और मैत्रेयीमें वांट देने.लगे। मैंत्रेयी पति-पद-रता, ज्ञानी और चतुर स्त्री थी। उसने हाथ जोड़ कर कहा — "प्राणनाथ! मुक्ते यह कुछ न चाहिये। मेरे जीवन और धन आपही है। जहां आप रहेंगे, वहीं मैं भी रहूंगी। मेरे लिये लोक परलोक, परमेश्वर और सब कुछ आपही हैं।"

याम्रवस्थने भैत्रेयीको बहुत समकाया और कहा, कि भैं सन्यास धारण करने जा रहा हूं, अतः तुम्हें साथ नहीं रख सकता, परन्तु मैत्रेयी उनका साथ छोड़नेको राजी न हुई अतः ऋषिने समस्त धन कात्यायनीको दे दिया। मैत्रेयी ज्ञान सम्पन्ना थी। याज्ञवल्यने उन्हें राजिभर उपदेश दिया और आतःकाल अपने साथही सन्यास धारण कराया।

यथा समय कीपीन धारण कर याज्ञवस्क्य जनककी राज सभामें गये और "ॐ तत्सत् परमात्मने नमः" कहते हुए राजाके सम्मुख खड़े हो गये। भृष्टिराजका यह वेश देखकर जनकरे विस्मित हो पूछा—"अहो ! यह क्या !" याम्रवल्क्यने कहा—"जनक ! यह तुम्हारे प्रश्लका उत्तर है । यही वैराग्यका सत्य सक्तप है ।" जनक यह सुनकर उनके चरणों में गिर पढे और वोले—' वस भगवन् ! हद हो गयी। मैं वंराग्यका सत्य सक्तप समक्ष गया। अब आप शीघ्रही इस वेशको परित्याग करें।"

याज्ञवल्क्यने उच्च खरमें कहा—"राजन्! मल मूत्रको त्याग कर क्या कोई उस ओर द्वाप्टिपात करनेकी पुनः इच्छा करता है ? क्या गजराजके दन्त शूल वाहर निकल कर पुन: मुखमें प्रवेश कर सकते हैं ? क्या सरिताका जल पुन: पर्वतके शिखर पर चढ़ता है ? यदि नहीं, तो मैं भी अब इस वेशका त्याग नहीं कर सकता। जो हुआ सो हुआ। मैं अपने भाग्यकी प्रशंसा करता हूं और परमात्माको धन्यवाद देता हूँ, कि अनायासही मुक्षे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ । इस असार संसारमें विषय बन्धनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है। परमात्माकी कृपासे आज अचानक मेरा उद्धार हुआ है। अब मैं पुन: इस भवजा-टमें उलफाना नहीं चाहता। अब तो मेरे लिये योगही सब कुछ-हैं। ज्ञान हो जाने पर भी संसारके ऋगड़ोंमें पढ़े रहना कैसे उचित कहा जा सकता है ?"

इस प्रकार जनकको वैराग्यका सत्यखरूप दिखाकर याझ वस्त्रपने जंगलको राह ली और योगीकी तरह ईश्वराराधनमें शोष जीवन व्यतीत किया। जनक और याझवस्त्रपका संवाद शतपथ ब्राह्मणमें अङ्कित है। याश्रवत्काने धर्म शास्त्रका एक सर्व मान्य ग्रन्थ रचा है, जिसे "याश्रवत्का स्मृति" कहते हैं। यह स्मृति ग्रन्थ (१) आचाराध्याय (२) व्यवहाराध्याय और (३) प्रायश्चित्ताध्याय इन तीन भागोंमें विभक्त है। आचाराध्यायमें वर्णाश्चमधर्म विषयक स्मृत व्यवहाराध्यायमें राज्यपालनादि व्यवहार विषयक और प्रायश्चित्ताध्यायमें प्रायश्चित्त विषयक उपदेश और आवश्यक बातें बतलायी गयी हैं। इस ग्रन्थ पर विद्यानेश्वर पिखतकी मिताश्चरा नामक टीका है। मिताश्चरा अति प्रसिद्ध है और वर्तमान व्रिटिश न्यायालयोंमें भी हिन्दुओंके धार्मिक प्रश्लोंको हल करनेके लिये उससे काम लिया जाता है।

योगेश्वर याज्ञवहक्य महान उपदेशक भी थे। लोक-कल्या-णके लिये उन्होंने चहुत कुछ किया था। योग विद्यांके एक श्रन्थका भी उन्होंने प्रणयन किया था, जो कि "याज्ञवहक्य योगशास्त्र" के नामसे विख्यात है।



### ু সুক্ষাবাংখ্য । (c এক্তিক্তিক্তিক্তিক্তি

का नाम पुलोमा था। पुलोमाके उदरसे ज्यवन, शुकि सवन आदि सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। शुकाचार्य उन सर्वोमें सवन आदि सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। शुकाचार्य उन सर्वोमें विद्वान, महा योद्धा, मन्त्रशास्त्रो, कवि, पराक्रमी साहसी और धमुर्विद्या-विशारद थे। राजनीति और ज्यवहार नीतिमें भी छुशल थे। वे मृत सञ्जीवनी नामक विद्याके ज्ञाता थे। उसके प्रतापसे वह मृत ममुष्योंको सजीवन कर सकते थे।

शुक्ताचार्य व्यवहार प्रपञ्चमें प्रवीण थे, अतः दानवीका उनसे वड़ा काम निकलता था। देव-दानव युद्धमें कितनीही वार उन्होंने अपनी कुशलतासे दानवोंको विजय दिलायी थी। उनके कारण देवताओंको भी प्रपञ्च-कुशल होनेके लिये वाध्य होना पढ़ा था। यहस्पति और शुक्ताचार्य्यमें स्पर्का होती थी देत्योंमें देवताओंसे युद्ध करनेकी शक्ति न थी, किर भी वे युद्ध घरते और विजय भी प्राप्त करते। यह शुक्राचार्यकाडी प्रताप था। यहस्पति देवताओंका पक्ष ले कर जो कार्य्य करते शुक्राचार्य्य उसके विपरीत करनेकी चेष्टा फरते। निरन्तर वे दानवोंको प्रवल वनानेके उद्योगमें लगे रहते। देवताओंकी शक्ति

नष्ट करना भी उनका एक प्रधान कार्य्य था। यही कारण था, कि एकवार मेघोंको आकर्षित कर दशरथके राज्यमें वारह वर्ष उन्होंने वृष्टि न होने दी थी। उन्होंने सोचा था, कि वृष्टि न होगी तो अन्न और जल न होगा। अन्न और जलके विना गो-ब्राह्मण दुखी होंगे साथही यज्ञादिक क्रियायें भी वन्द हो जायें-मो। ऐसा होनेसे देवताओंको द कि क्षीण हो जायगी, फलतः दैत्यगण उन्हें पगजित कर देंगे। उनकी यह धारणा ठीक भी थो। अपनी शक्तिका हास होते देख कर इन्द्रने उन्हें युद्धमे पराजित किया। उनके पराजित होने पर ही वृष्टि और यज्ञादिक कर्म आरम्भ हुए।

अपने शिष्योंको भविष्यमें नियमित रखनेके लिये शुका--चार्य्यने एक नीति अन्धकी रचना की थी। उसे शुक्रनीति-कहते हैं। शुक्रनीतिमें एक लाख श्लोक थे, परन्तु समयके साधही वे नष्ट हो गये। इस समय केवल २५० श्लोकोंका-एक अन्य मिलता है, जिसे शुक्रनोति कहते हैं। शुक्राचार्यन उखके द्वारा अपने शिष्योंको साम, दाम, दएड और भेद तथा मन्य, विष्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वीधीभाव—कुळ दशः प्रकारकी नीतियाँ समभायी थीं।

शुकाचार्यने दैत्योंको शिक्षित यनानेका बड़ा उद्याग किया। उनकी रक्षाके लिये भी वह प्राणपणसे चेष्टा करते थे। देव दानव युद्धमें वह उन्हें उत्साहित करनेके लिये अप्रणी वनते और युद्ध भी करते। प्रपञ्च और युक्तियां वतलाते और जोः निहत होते उन्हें, संजीवनीके प्रतापसे सर्जीवन भी करते। यह सब करनेपर भी दानव मूर्ल ही रहे और अपनी रक्षा न कर सके।

शुकाचार्यने प्रथम पुरन्दर इन्द्रकी जयन्ती नामक कन्यासे परिणय किया था और उसके उदरसे देवयानी नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। बादको उन्होंने शतपर्वाका पाणिप्रहण किया था और उससे त्वष्टाधर, अन्नि, रौद्र और कर्पी यह चार पुत्र हुए थे। शुकाचार्य्य भृगु पुत्र होनेके कारण भागव नामसे भी पुकारे जाते हैं।

इन्द्रासनके लिये दैत्योंने देवताओं से अनेक वार युद्ध किया था। युद्धमें जितने दानव मरते उन सबोंको शुकाचार्य सजी-वन कर देते थे। वृहस्पतिके पास संजीवनी विद्या न थी, अतः इन्द्र चिन्तातुर रहते थे। उन्होंने वृहस्पति पुत्र कवको शुकाचार्यके पास वह विद्या सीखनेके लिये मेजा।

वृहस्पतिका पुत्र मेरा शिष्यं कहलायेगा, इस अभिमानमें आकर शुकाचार्यं ने कचको अपने पास रख लिया। कच उनका गृह कार्यं करता, उनके बचोंको खिलाता और विद्याध्ययनं भी करता। एक दिन वह जङ्गलमें शुकाचार्यंको गाय चरा रहा था। दैत्योंने यह सोचकर कि यह चृहस्पतिका पुत्र है और सञ्जीवनी विद्या सीख जायगा, तो हमारा अहित होगा, उसे चहीं मार डाला। सायङ्कालमें अकेली गाय लोट मायी, परन्तु कच न आया। चालिका देवयानी उससे बहुत हिली थी, मतः

रोदन करने लगो। शुकाचार्यने सानदृष्टिले कचकी दशाका पता लगा लिया। उन्हें भी कचपर वड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने उस-का नाम लेकर पुकार।। पुकारनेके साथ ही कच संजीवन हो उनकी सेवामें उपस्थित हो गया।

शुकाचार्यके विषयमें इसी प्रकारको अनेक चतत्कार पूर्ण-कथार्ये कही जाती हैं। उन सर्वोसे उनके अलैकिक सामर्थ्यका पता चलता है।

कन्ते दीर्घकाल पर्यान्त शुकाचार्याको सेवा कर सञ्जी-वनी विद्या प्राप्त की और उनकी आश्वाप्राप्त कर घर जानेको प्रस्तुत हुआ। वालिका देवयानी अय तर्वणायस्थाको प्राप्त हो चुकी थी। उसने चलते समय कचसे अपना विवाह कर लेने-को कहा। कचने अखीकार करते हुए उत्तर दिया, कि तुमः गुरुपुत्री होनेके कारण मेरी वहिनके समान हो, अतः में तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता।

कवकी यह वात सुन देवयानी अप्रसन्न हो गयी। उसके कवको शाप दें, उसकी पढ़ी हुई समस्त विद्या निष्पल कर दी। वेचारा कच फिर ज्योंका त्यों हो गया। उसने भीक्षु इ हो देवया-नीकी शाप दिया, कि कोई ऋषि कुमार तेरा पाणिग्रहण न करेगा। होनोंके शाप ठीक निकले। कच निराश हो अपने घर चला गया, और देवयानीका किसी ऋषिकुमारने पाणिग्रहण न किया, अतः शुक्राचार्यको राजा ययातिके साथ उसका विवाह करना पड़ा।

चुत्रपर्वा नोमक दैत्य राजाकी श्रक्तिंष्ठा नामक पुत्रीने देव-

यानीका कुछ अनिष्ठ किया था। शुक्राचार्यने यह देखकर वृष् पर्वाका तिरस्कार किया और उसे शाप दे भस्म कर देनेकी धमकी दी। वृपपर्वाने भयभीत हो देवयानीको सन्तुष्ट करना स्वीकार किया। देवयानीने शिर्मिष्ठ।को दासी बनाकर रखनेकी इच्छा व्यक्त की। वृषप्रवाको विवश हो वैसाही करना पड़ा।

शुकाचार्य समर्थ पुरुष थे। बिल राजाको उन्होंने हह यज्ञ कराये थे। सौवां यज्ञ नर्मादाके तटपर आरम्भ कराया, तव इन्द्रका आसन हिल उठा। उन्हें मालूम होने लगा, कि अब-अमरावतो हाथसे निकल जायगी। अपने पुत्रका यह भय दूर करनेके लिये अदितिने तपश्चर्या आरम्भ की। अदितिका तप देख कर विष्णु भगवान प्रसन्न हो उठे और उसीके गर्मसे वामन रूपमें जन्म ग्रहण किया।

वामन भगवान बिलके पास गये और तीन कर्म भूमि मांगी। शुकावार्यने उस समय बिलको समकाया, कि यह विष्णु हैं और किसी दुरमिसन्धिके कारण ही तीन कदम भूमि मांग रहे हैं। कह दो, कि भूमिमें ब्राह्मणादिक पांच जनोंका भाग है, अतः उसके अतिरिक्त और जो चाहिये वह मांग लो।

विहिने कहा,—नहीं, यह कैसे हो सकता है ? मैं सबकी, इच्छित वस्तु देता हूं, अतः ऐसे भी इन्कार नहीं कर सकता था, फिर जब खर्य परमातमा मांगने आये हैं, तब किस मु हसे नाहीं कर दू'। मेरा अहोभाग्य है, जो मेरे सम्मुख वह इस वेशमें उप- खित हैं। सब कुछ उन्हींका है। उन्होंने दिया है, वही छेंगे। मैं नाही न कहाँगा।

शुक्राचार्य्यने वारंवार अनेक प्रकारसे समभाया, पर तु वलिने टेक न छोड़ी। वामनकी यथाविधि पूजा कर वह सङ्ख-रुव फरनेके लिये हाथमें जल लेने लगे। शुकाचार्यने वाधा देनेके लिये स्हमद्भव धारण कर भारीमें प्रवेश किया और उसकी टोटी वन्द कर दी। फारीसे जल न गिरते देखकर वहि अँप गये, परन्तु वामनने कुश खोंस कर जल प्रणाली साफ कर दी ! शुक्राचार्य्य भारीके अन्तर से थे, अतः क्रशाधातसे वनका एक नेत्र नप्ट हो गया और वेदनासे व्याकुल हो वह वाहर निकल आये। वादको मारीसे जल गिरा और वलिने भूमिदान िया। दान मिलनेही वामनने निराट जा घारण किया और पके पद आकाश तथा दूसरा पातालमें रख पुछा, कि तीसरा पद कहां रमखूं ? विल सारा हाल समभा गये । उन्होंने वागनकी स्तुति\_ कर कहा, कि मेरे शिर पर रखिये। वामनने वैसाही कर , उन्हें रसातल भेज दिया।

महातमा शुक्राचार्यने यद्यपि दानवोंका पक्ष प्रहण कर देव-नाओंसे स्पद्धों की थी, तथापि उनके अलौकिक सामर्थ्यकी मुक्त कएउसे प्रशंसा करनी ही होगी। आजीवन उन्होंने अपने शिष्यों-की शुभ कामना की और उन्हें शिक्षित बनानेका उद्योग किया। भारत वासियोंने बृहस्पतिकी तरह उनके नामका भी एक नक्षत्र और वार नियत कर अपनी गुण ब्राहकताका परिचय दिया है। जबतक आकाशमें शुक्र और भारतमें शुक्रवारका अस्तित्व रहेगा तब तक शुक्राचार्य्यकी कीर्ति नष्ट न होगी।

# ्रं महार्षि **साल्मीकि .** इं म्हाल्फालकालकाल <u>व</u>

क्षित प्राप्त क्षादि-कि और रामायणके रसियता विश्वितकर्ष कहै। उनके जन्म और प्रारम्भिक जीवनी अत्यन्त विश्वाकर्ष कहै। उनके जन्म और प्रारम्भिक जीवनके सम्बन्धमें अनेक
कथायें प्रचलित हैं, जिनमें दो अधिक विश्वसनीय हैं। इड़
विद्वानोंका कथन है, कि वे ब्राह्मण पुत्र थे और उनके माता
पिता उन्हें अरायमें छोड़ कर तप करने चले गये थे। अरायसे
उन्हें एक निषादिनी उठा ले गयी और उसने उन्हें पालपोस
कर बड़ा किया। कुछ लोग कहते हैं, कि नहीं, वह निषाद
हीके पुत्र थे। कुछ भी हो, यह सबंधा निष्पन्न है, कि वे पक
निषादही द्वारा प्रतिपालित हुए थे और उसीके साथ उनका
प्रारम्भिक जीवन व्यतीत हुआ था।

वाहमीकिके पालक पिताने उनका नाम रत्नाकर रक्ष्मा था। उसने उन्हें धनुर्विद्यामें निपुण कर इकैतीका काम सिकाया था। एक निपादिनीके साथ विवाह हो जानेके कारण वे कुदुरव जालमें भी उलके चुके थे। रत्नाकर मार्गके एक वृक्ष पर वैठे रहते हुँ और किसी पथिकको वैकतेही उस पर वाजकी तरह

'दूट पड़ते। अपने प्रहारोंसे पहले वह उसका प्राण ले लेते बादको धन। उनके इस अत्याचारसे चारों ओर त्राहि त्राहि मच रही थो। अनेक मनुष्योंको उन्होंने क्रूरता पूर्वक मार डाला था।

इस प्रकार जो धन मिलता था, उसीसे रत्नाकरके आत्मीय-जनोंका निर्वाह होता था। उनके हृद्यमें तो किसी प्रकारका विचार भी न था, परन्तु परमात्माकी इच्छा कुछ और थी। यह रत्नाकरको इस दशामें अधिक समय न रखना चाहता था। यह इसी पतितात्मा हारा संसारको शिक्षा दिलाना चाहता था। उसकी गति सिवाय उसके कार्य और कौन जान सकता है।

देवेच्छासे, जहां रत्नाकर यह निन्द्य कर्मा किया करते थे, यहीं एक दिन नारद मुनि जा पहुँ चे। उन्हें देल कर रत्नाकर वृक्षसे उत्तर पड़े और उनके प्राण हरण करनेको प्रस्तुत हुए। देवि की देवी शक्तिके प्रभावसे रत्नाकरका छोह मुद्गर जहां का तहां रह गया और वह खयं भी स्तिमत हो गये। नारदने जब परिचय पूछा तब रत्नाकरने कृद्ध हो कहा—"मुझे कीन नहीं जानता! में अपना परिचय अपने कार्थ्य द्वारा देता हूं। 'इसी क्षण तुम्हारा प्राण और धन हरण कर छुँगा।"

मेहापुरुष अपने महत्वको कभी नहीं छोड़ते। वह अप-कारका बदला उपकारसे खुकाते हैं। यही महात्माओंका महा-गुण है। वे शठेशाठ्य समाचरेत की नीतिसे काम नहीं लेते। नारदको रहाकर का पापाचरण देख कर उस पर दया था गयी। उन्होंने उसके समस्त पापोंका वर्णन कर उससे पूछा, कि तू ' भारतके महापुरुष ' प्राह्म'

इतने पाप क्यों करता है ? क्या तेरे माता पिता और स्त्री पुत्रा-दि इन पापोंमें भाग लेंगे ?

रत्नाकरने कहा—"त्यो नहीं ? उन्होंके लिये तो मैं यह कर्मा करता हूं। जो धन ले जाता हूँ, वह सभीके काम आता है। जो मेरे सुलमें भाग लेते हैं, वे पाप-भागी क्यों न होंगे ?" नारदने कहा—"नहीं, यह बात न होगी। तू अपने घर जा और सबसे पूछ आ। मैं तेरे लीट आने तक यहीं खड़ा रहू गा।" रत्नाकरके हदयमें देविष की इन वातोंने बड़ा कीत्हल उत्पन्न कर दिया। वह घर जानेको तथ्यार हुए, परन्तु दूसरेही क्षण सोचने लगे, कि यह साधु अपना प्राण बचानेके लियेही यह युक्ति तो नहीं कर रहा! अन्तमें नारदसे प्रतिक्षा करा कर वह अपने घर गये और सर्व प्रथम वृद्ध पितासे प्रश्न किया, कि आप पाप भागी होने या नहीं ?

वृद्ध निपादने विस्मित होकर कहा—"रहाकर! तू मूर्क है। तैरा प्रश्न खुन कर मुझे आश्चर्य होता है। क्या तूने नहीं सुना कि कम्म करनेवाला ही उसके फलका भोका होता है। कोई किसीके पापम भाग नहीं ले सकता। पुत्रके पाप पिताका स्पर्श भी गृहीं कर सकते। जब तू बालक था, तब मैंने तेरा लालन पालन किया था। मैंने भी अनेक पापकर तेरी उद्दर-पूर्ति की थी। प्या तूने मेरे उन पापोम भाग लिया है। मैं इस समय युद्ध है, खतं तेरे पुत्र समान हैं। इस समय मेरा पालन करना तेरा धर्म है, परन्तु मेरे पालनके लिये तू पाप

कर, यह मैं कब कहता हैं ? न मेरे पापों में तू भाग छे सकता है, न तेरे पापों में । अपना किया मुक्ते भोग करना पड़ेगा और तेरा किया तुझे भोग करना पड़ेगा। न कोई किसीके पापमें भाग छेता है, न छे सकता है।"

रत्नाकर अपने पिनाके यह शब्द सुनकर छज्जित हो गये और नत मस्तक हो माताके पास नाये। मातासे भी उन्होंने वही प्रश्न किया। माताने कहा—रत्नाकर! तू यह कीसी बात कहता हैं? माताके ऋणसे पुत्र आजन्म मुक्त नहीं हो सकता। मैंने तेरा पाछन किया है, अतः बृद्धावस्थामें मेरी उदर पूर्ति करना तेरा परम कर्च ध्य है। मेरे ऋणसे मुक्त होने के बदछे तू अपना पाप मेरे शिर छादना चाहता है, यह देखकर मुद्दे बड़ा दु:ख होना है।"

माताको यह यात सुनकर रताकर और छित्तत हो गये। सहांसे वह अपना स्त्रोके पास गये और वोले-नुम मेरी अर्दा द्विनी हो अतः वतलाओ, मेरे पापोंमें भाग लोगी या नहीं ?"

स्त्रीने कहा—"में तुम्हारी अर्द्धाङ्गिनी हूं, अतः मेरे पालनका भार आपके शिर है। यह तो मैंने खुना है, कि पतिके पुण्यमें स्त्री-का भाग रहता है, परन्तु पापमें पेसा होते नहीं खुना। यदि पापसे इतना डरते हो, तो किर पाप क्यों करते हो? मैं तो सम भती हूं कि कोई किसीके पापमें भाग नहीं ले सकता। पापकी सजा तो ईश्वर पापीकोही देता है।"

रजाकरने इसी प्रकार पुत्रादिकों से प्रश्न किया, परन्तु

भारतके महापुरुष

सवांने वैसाही उत्तर दिया। नारद मुनिने पापोंका वर्णन कर उनके फलका जो भयानक चित्र खाँचा था, वह अव रक्षाकरके सम्मुख मूर्त्विमान हो नृत्य करने लगा। पापोंकी भीषणताके स्मरण मात्रसे उनका हृदय कांप उठा, और वे अधीर हो नारद मुनिके पास गये। प्रतिहा-चद्ध नारद अद्यापि वहीं खड़ें मार्ग प्रतीक्षा कर रहे थे रलाकर उनके चरणों पर गिर पढ़े और अध्नुवर्ष करते हुए, पश्चात्वाप करने लगे।

नारदने रत्नाकरकी व्याकुलता देख कर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, कि अब विन्ता न कर, तेरे पूर्व पुण्योंका उदय होगा। इसके वाद उन्होंने रत्नाकरको सरोवरमें स्नान कराया और एक काड़ीमें बैठाल कर रामनाम रूपी महामन्त्रका उपदेश दिया। उप देश देकर नारद तो अन्तर्ज्ञान हो गये, परन्तु रत्नाकरको राम नाम भी याद न रहा और वह रामके विपरीत मरामरा जपने

अनेक वर्ष व्यतीत होगये, परन्तु रहाक्ररका ध्यान मङ्ग ने हुआ। वह जपमें इस प्रकार लीन हो रहे थे, ऐसे तन्मय हो रहे थे, कि उनके शरीरमें दीमक लग गयी, परन्तु उनको कवर भी न हुई। केवल अस्मि पिञ्जर रोप था और उसीसे राम नामकी ध्वनि निकल रही थी। उसों उसों समय बीतता गया। त्यों त्यों उनके अस्मि पञ्जर पर मिट्टी जमती गयी, यहां तक कि उसमें जीव जन्तुओंने घर बना लिये और देखने वाले उसे मिट्टीका देर ही समक्षने लगे।

एक दिन प्रहादेव धीर नारद उसी मार्गसे कहीं जा रहे थे। उस एगनको देखकर नारदको रहा। करका स्मरण हो आया। उन्होंने जहां उसे पैठाला था वहां जाकर देखा तो मिट्टीके ढेरसे राम नामकी ध्विन निकल रहां थी। नारदने स्वयं मिट्टी हट। कर रहा। कर निकाला और ब्रह्माने अपने कमण्डलका जल छिड़क कर उसे सावधान किया। रह्माकरने आंखें खोल कर देखा तो महामुनि नारद और ब्रह्मदेवको अपने सममुख उपस्थित पाया। वह उनके चरणोंपर गिर पड़े और अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगे। नारदने प्रसन्न हो, उन्हें ऋषि पंकिमें स्थान दिया और ब्रह्मदेवने चाहमीक दीमकसे निकले अतः, उनका नाम बाहमीकि रक्खा।

ग्रह्मिपे पदको प्राप्त कर वाहमीकिने नारहसे पूछा—भगवन्! अय में क्या कर्ज ? मुक्ते कोई कार्य्य वतलाइये।

नारद्ने कहा—"आप रामायण रिचये। रामनामके प्रतापसे आपका उद्धार हुआ है, अतः लोकाभिराम सुपवित्र रामच्न्द्रका चरित्र वर्णन करिये।"

वालमीकिने हाथ जोड़ कर कहा—नाथ! यह कार्य्य मैं कैसे कर सकता हुं ? न मैं विद्वान ही हूं, न मुक्तमें वैसी वृद्धि ही है। रामायण रचनेके लिये छन्द-ज्ञान भी तो चाहिये।

नारदने कहा—इसकी चिन्ता न करिये। आपकी जिह्वा पर सरखतीका आविर्भाव होगा और छन्दोवद्ध रामकथा आपके मुखसे अनायास निकलेगी।

इतना कह कर नारद और व्रहादेव अन्तर्द्धान हो गये। यात्मी

कि तमसाके तट पर अपना आश्रम वना कर उसीमें निवास करने लगे। एक दिन वह नियमोनुसार नदोमें स्नान करने गये थे। वहीं गहन बनमें एक वृक्ष पर कीश्च पक्षीका एक जोड़ा विहार कर रहा था। अचानक एक दुए निवादने कीश्चके एकः तीर मार दिया। तीर लगतेही कीश्चकी मृत्यु हो गयी और वहीं नीचे गिर पड़ा। कीश्चकी यह दशा देख कर उसकी मादा दुःखित हो विलाप करने रूगी। बालमीकिको निवादका यह काम वड़ा बुरा लगा। क्रीश्चिकी विह्वलता देखकर उनका हदय काम वड़ा बुरा लगा। क्रीश्चिकी विद्वलता देखकर उनका हदय लगा का उने उठा। वह बड़े विचारमें पड़ गये। आन्तरिक परिन्ता वापके कारण एका एक उनके मुखसे यह शब्द निकल पड़े:

मानिषाद् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः सम्। यत्क्रीञ्च मिथुनादेक मवधीः काम मोहितं॥

इसके अनेन्तर वालमीकि जब स्नान कर कुछ शान्त इए, तब उन्हें अपने इन शब्दोंपर विचार उत्पन्न हुआ। उनका यह उद्द-गार अनुष्टुप उन्दोवद्ध था और अचानक मुखसे निकल पड़ा था। एक साधारण वात मुखसे कविताके कपमें निकल गयी। यह देख कर वालमीकिको यड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्म-यह देख कर वालमीकिको यड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्म-देवने प्रकट हो कर कहा—वालमीकि! यह मेरी इच्छासे ही हुआ है। आपके यह वाक्य जिस उन्दमें निकलें हैं, ब्रह्म इन्द रामायणके लिये उपयुक्त होगा। आप निःसन्देह इसी उन्द

प्रमातमा जिस पर द्या दृष्टि करता है, उसका भाग्योद्य

होते देर नहीं लगती। जो मनुष्य उद्योग करता हैं उस पर अवश्य ईश्वर छपा होती है। वाल्मीकिने असीम कए सहन कर दीर्घकाल पर्व्यन्त राम नामका जप किया तो पापमुक्त हो सबके छपापात्र हुए। जो एक दिन जड़ रूप थे वह आज ईश्वर छपासे कवीश्वर और विद्वान वन गये। जिनके मुखसे राम नाम भी ठीक न निकल सकता था, उन्हींके मुखसे आज छन्दोवद्ध शब्द निकलने लगे। जो अपने अज्ञानके कारण रामके स्थानमें 'भरा" कहने लगे थे, वही आज रामायण रचने जा रहे हैं!

ब्रह्मदेवके अन्तर्क्षान हो जाने पर वाहमीकि अपने आश्रममें छोट आये और उसी दिनसे रामायणकी रचना करने छगे। उन्होंने ७ काएड, ५०० सर्ग और २४००० श्लोकमें रामचरित्र वर्णन किया। यद्यपि इस समय सर्ग और श्लोकोकी संख्या न्यूनाधिक प्रमाणमें पायी जाती है, प्रन्तु उनके एक श्लोकसे ऐसाही पता चलता है। बाहमीकि संस्कृत भाषाके आदि कवि गिने जाते हैं और उनकी रची हुई रामायण अद्यापि उनके नामसे प्रसिद्ध है।

रामायण प्रम् रामचरित्रके पठन पाठनसे भारतवासियोंका वड़ा उपकार हुआ है। प्रत्येक मनुष्य रामचरित्रका अनुगामी वनना चाहता है। उसके प्रतिदिनके पाठसे, उसकी कथाओंके अवणसे अब तक न मालूम कितने मनुष्योंके चरित्र पर प्रभाव पड़ चुका, न जाने कितने मनुष्योंका जीवन पवित्र बन चुका और न जाने कितमे मनुष्योंको चीतिकी शिक्षा मिल चुकी है। बाहमीकि जैसे कवि थे, वैसेही धर्मिष्ट और पवित्र भी थे।

रामचन्द्र भी उनके गुणोंको भली भांति जानते थे। वनकासके समय चित्रकृष्ट पर बाल्मीकिके पास ही उन्होंने कुछ दिन निवास किया था। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने सीताका परित्याग किया था, तब बाल्मीकिनेही उन्हें अपने आश्रममें स्थान दिया था। रामचन्द्र यह देख कर कि सीता बाल्मीकिके संरक्षणमें हैं! उनकी ओरसे चिलकुल निश्चिन्त हो गये थे।

वालमीकिने छव और कुशको वेद वेदाङ्ग तथा धनुर्वेदकी शिक्षा दी थी। उनके निकट अनेक शिष्य विद्याध्यन किया करते थे, जिनमें भरद्वाज मुख्य थे। वालमीकि जिस समय अपने प्रारम्भिक जीवन और ऋषि जीवनकी तुछना करते, उस समय उन्हें एक साथही विषाद और हर्ष होता। सतो सोता तथा अन्य छोगोंको वे अपनी जीवनी सुनाते और कहते, कि यदि कुपथगामी मनुष्य भी सावधान हो कर सुपथमें पदार्पण करे, तो वह नगर्य दशासे महा समर्थ और महा पराक्रमी वन सकता है।

वालमीकिका यह कथन सर्वथा सत्य है और स्वयं उनकी जीवनीसे सिद्ध होता है। उस समय गुण प्राह्कताका युग या। सर्वत्र गुणकी ही पूजा होती थी। यही कारण था, वि वालमीकि उच्च पदको प्राप्त कर सके और सर्वत्र पूजनीय माने गये। ऋषि मण्डल, राजमण्डल और प्रजामण्डलमें उनका प्रम्मान आदर होता था। जन समाजके सम्मुख उन्होंने राम चन्द्र का और विष्य गामियोंके सम्मुख अपना निजी आदर्श रहें

हैं। आज यदि उनकी रामायणका अस्तित्व न होता तो सम्भवधा कि रामचन्द्रकी जीवनी भी अन्धकारमें पड़ी रहंती, या समयके प्रवाहमें वह जाती और हमें उसकी अमुल्य शिक्षासे विश्वत रहना पड़ता। धन्य है महात्मा वाल्मीकिको, जिन्होंने रामायणकी रचना... कर भारतको धर्मा और नीतिको शिक्षा दी!



#### ी महात्मा बेद्हणास है. इ. नाल-नाल-ग्रन्ताल-नाल-झ

के कुछ पहले हुआ था। उनके पिताका नाम परा-शर और माताका नाम सत्यवनी था। उनका जन्म यमुना गदी के किसी द्वीपमें हुआ था। इसो लिये वह द्वीपायन या कृष्ण द्वीपायनके नामसे पुकारे जाते थे। वाल्याचस्थासेही बादिरका-श्रममें तप करने लगे थे, अतः वादगायण भी कहे जाते थे। पुराणोंके रचयिता और वेदोंके सभी विस्तारक न्यास नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन्होंने वेदको किसी ग्रुप्त शाखाका उद्धार किया था, अतः यह वेद न्यास कहे जाते हैं।

प्रत्येक तीर्थ में स्नानकर वह वाह्यास्थासेही ही वादरिका-अममें तप करने लगे थे। वह महा समर्थ, प्रतिभाशाली, जिते निव्न्य और धर्मिष्ठ थे। शारीर अंचा और कृष्ण, परन्तु तेज-पूर्ण था। वह जहा रखते, व्याध्रवर्म धारण करते और शरण्य में रहते थे। पेल, वैशस्पायन, जैमिनि, सुमन्तु, असित, देवल और रोमहर्ष इत्यादि अनेकानेक उनके शिष्य थे। उन्होंने पैलको ऋग्वेद, वैशस्पायनको यजुर्वेद, जैमिनिको सामवेद, और सुमन्तुको अथर्व वेदकी भलीनांति सम्पूर्ण और विशेष क्पसे शिक्षा दी थी।

सरखती और द्वपद्वती इन दो नृदियोंके बीचकी पवित्र भूमिको ब्रह्मावर्च कहते हैं। सारखत प्रदेश प्राचीन राजकु-मार और वन्दनीय ऋषियोंका निवासस्थान था। सरखतोके त्तरपर अनेक महर्षियोंके आश्रम थे। महात्मा वेदव्यासका भी आश्रम वहीं था। उन्होंने वहां अपरिमित ज्ञान सम्पादन किया था और उसके प्रचारार्थ अनवरत परिश्रम किया था। वहीं उनके निकट सहस्रावित्र शिष्योंकी भीड़ छगी रहती-थी और तत्वोपर वाद हुआ करता था। उस समय उनके समान और कोई विद्वान न था। प्रकृति निरीक्षण और अध्या-हम ज्ञानमें वह- अद्वितीय थे। अध्यातम रामायणकी रचना उन्होंने की थी और ऋषि मुनियोंको गीता उन्होंने सुनायी थी। (देखो अध्यातम रामायण) इससे ज्ञात होता है कि रामा चतार उनके पूर्व हो चुका था।

वेद्व्यासने महाभारत नामक विख्यात ऐतिहासिक प्रत्यकी रचना की हैं। महाभारत वोररस प्रधान काव्य-प्रत्य है। महाभारतके अतिरिक्त व्यासने भागवतादि अठारह पुराणोंकी संहिताओंका प्रणयन किया है। दिन प्रतिदिन अज्ञानता वहती के जा रही थी, लोग ज्ञानगम्य और कठिन वेदादि प्रत्योका रहस्य समक्तिमें असमर्थ हो रहे थे, यह देखकर वेदको रक्षाके लिये जो कुछ करते बना, वह व्यासने कर दिखाया। अन्तमें उन्होंने ज्ञहा सुत्रकी रचना की। ज्ञहासूत्रमें उपनिपदोंके गृह अर्थोका सरल स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने

रचना और विस्तारकी समता कर सके, ऐसा संसारमें एक भी प्रत्थ नहीं है। महाभारत अपने नामानुसार वास्तवमें महाभारत है। समस्त संसारने उसका गौरव स्वीकार किया है। इस समय महाभारतमें करीव एक लाख श्लोक और २२०००० एंकि यां हैं। होमर कित इलियटमें १६००० एंकियां भी नहीं हैं। इस बातसे महाभारतका आकार जाना जा सकता है। महाभारत काल्य अठारह पर्व किंवा खंडोमें विमक्त है। श्रीमद्द भगवद्गीता समान अद्विनीय प्रत्थ उसके अन्तर्गत हैं। अतेक युरोपोय विद्वानोंने भी खोकार किया है, कि गीताके समतुह्य प्रत्थ संसार भरमें नहीं है। यह सब कार्ते देखनेसे महातमा वेदन्यास पिएड-रबका पूरा पूरा पता चलता है।

वेदन्यासके सिद्धान्तोंको छेकर छठीं शताब्दिवें योगीधर्मकी स्थापना हुई थी। आत्मा सर्वत्र एक है। वेदका झान काएडही सत्य धर्म है। पूर्ण ज्योति यह आत्माकी एक द्रष्टि है। अविद्या संसारका मूल है। स्त्री-सङ्ग नरकका द्वार है। देव-फिल्पत हैं। कियायें मनोविकारके फल हैं। सिद्ध पुरुषही देन हैं। गुरु आझाहो महावायय है। 'सह ब्रह्मास्मि' यही तारण मन्त्र है। 'सोह' यह शब्द ज्ञानका भाएडार है। स्क्रेकारका चिंतन गुद्य मन्त्र है। नाद्यम्यास म्वर्ग दर्शन है। धौति, वस्ति आदि क्रियाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। न्याय शास्त्र तर्कवाद है, इत्यादि उस धर्मके सिद्धान्त हैं।

इस धरमेंके मनुवायियोंने जैन भीर बौद्धोंसे घादा वियादं

कर वेद्धार्मकी रक्षा की थी। उनके आचार्या त्यागी और शाका-हारी होते थे। समयके जनाहमें पड़, वह भी मूर्त्त पूजा और होम हवन करने लगे. हैं। पूर्व कालमें इस धार्मके सञ्चालक ऋषि मुनि और समर्थ योगीश्वरही होते थे। स्वनाम धन्य महा तमा विश्वष्ठ इसी धार्मके आचार्य्य गिने जाते थे। अनुमान होता है कि व्यासके नाम पर उद्दर परायण लोगोंने खार्थ सिद्धिके लिये अनेक कित्यत यातें उसमें सिम्मलित कर दी हैं। उनकी अनेक वातें ऐसी हैं, कि जिन्हें ऋषिमुनि और व्यासके नाग पर अन्तरात्मा माननेको तय्यार नहीं होता।

महर्षि व्यासने अने क प्रकारसे प्रजाका हित किया था। प्रजाने भी उन्हें भगवानके महान् उपपद द्वारा सम्मानित कर अपने भारत-रिक प्रेमका परिचय दिया था। आज यद्यपि उनके प्रत्थोका विषय विवाद प्रस्त बन रहा है, तथापि उन्होंने जो कुछ किया है, वह यावचन्द्रदिवाकरी उनका नाम अमर रखनेके लिने प्रथात है।



## ्रे सहात्मा होणाचार्थ ‡ इंकल-जल-जल-ट्रे

हुए भी वे शूरवीर और युद्ध कला कुशल थे। घतु-

र्चे दका उन्हें इतना गहरा ज्ञान था, कि वे उस शास्त्रके आचार्य्या माने जाते थे। उन्होंने अपने पिताके निकट वेद वेदाङ्ग और अग्नि वेश्यके निकट धनुर्विद्याका ज्ञान प्राप्त किया था। अध्ययके वाद उन्होंने कुछ काल पर्यान्त तपस्या की थी। तदनन्तर रूपाचार्यकी रूपया नामक बहिनके साथ विवाहकर वह गाई-स्थ्य धर्मका पालन करने लगे थे। स्वयासे उन्हें अध्वत्थामा नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ था।

प्रारम्भिक जीवनमें प्रोणाचाय्य पर दिरह-देवकी पूर्ण कृपा थी। यहां तक, कि जब पड़ोसके लड़के दूध पीते और उन्हें देख अश्वत्थामा रोता और हठ फरता तब उसे चावलका घोवन दिया जाता। इस दशासे मुक्त होनेके लिये द्रोणाचार्य परशुरामके पास गये और उनसे तदर्थ प्रार्थना की। परशुरामने कहा—"भूमि तो मैं ब्राह्मणोंका दान कर चुका हूं। अब मेरे पास मेरा शरीर और शक्तां का दोन हैं। इसमेंसे तुम्हें जो चा-हिये, वह माग लो।" प्रोणने हितकर समक्तकर उनके निकट

अस्त्रविद्या सम्पादन की। परशुरामकी कृपासे उनकी योग्यता इतनी अधिक वढ़ गयी, कि वे उस शास्त्रके आधार्थ्य वन गये और भविष्यमें द्रोणाचार्थ्यके नामसे विख्यात हुए।

द्रोणाचार्य्य निर्धन होने परभी सदाचारी, सर्गुणी और विद्वान थे। वह जैसे क्षात्रविद्यामें कुशल थे, वैसेही ब्रह्मविद्यामें भी निपुण थे। राजा द्रुपद उनका गुरु-चन्धु था। एक दिन आशावश वह उसके पास गये। सहायताकी नात दूर रही, उसने उनसे कहा, कि मैं तुम्हें पहचानना भी नहीं हू। द्रीणा-चार्ट्यने अनेक प्रकारसे अपना परिचय दिया और पूर्वकी वार्ते याद दिलायीं,परन्तु कोई फल न हुआ, तब द्रोणा वार्य्य को यह देख कर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इस अपमानका बदला चुका-नेकी प्रतिज्ञा की। संसारमें निर्ध नके साथ सर्वत्र ऐसाही व्यवहार होता है। द्रोणाचार्य्य खिन्न होकर अपने घर छोट आये। घरमें एक कपर्दिका भी न थी। परिवारका निर्वाह चड़ी कठिनाईसे होता था। अन्तमें उन्होने कृपाचार्यके पास जाना स्थिर किया। कृपाचार्यं भीष्मके आश्रय सम्पन्न थे और हस्तिनापुरमें रहते थे। स्त्रीं और पुत्रको साथ ले, द्रोणा-चार्या उनके पास गये। कृपाचार्याको उनके आगमनसे बड़ा यानन्द हुआ और उन्होंने उनके रहनेके लिये लमुचिन व्यव-स्याकर दी।

द्रोणाचार्या, धृतराष्ट्र भौर भीष्मसे मिलकर राज्याश्रय प्रह ण करना चाहते थे। एक दिन वह नगरके वाहर जहां राज- कुमार—कौरव और पांएडव—गेंद खेल रहे थे, जाकर देंट गये और खेल देखने ठगे। खेलते खेलते गेंद एक अन्धे कुएमें गिर गया, अत. सब राजकुमार कांक कांककर उसमें देखने रूगे। देखते करते युधिष्ठिरको मुद्रिका भी उसीमें गिर पड़ी। यह देखकर उनके मुखपर विपादकी कालिमा छा गयी और क्षणमात्रके लिये सब लोग विचारमें पड़ गये।

द्रोणाचारर्य दूरसे यह सब हाल देख रहे थे। अब वे राजकुमारोंके पास आये और बोले—अभी तुम लोग व क्वे गुरुके
चेले हो—असाध्यको साध्य करना नहीं जानते। देखो मैं इसी
क्षण तुरहारी चीजे निकाले देता हूं। यह कह कर द्रोणाचार्या
ने मन्त्र पढ़, एक कुश कुएमें फेंका और वह उसी क्षण गेंद निकाल लाया। इसके बाद उन्होंने एक बाण मारा और वह
गुद्रिका लेकर लीट आया।

यह वमत्कार देखकर राजकुमारोंको वड़ा आश्चर्य हुआ। जय द्रोणाचार्थ्य चलने लगे, तो उन्होंने उनका परिचय पूछा। द्रोणाचार्य्यने कहा—"मेरा नाम द्रोण है। मैं छप।चार्यके यहां आया हुं और भीष्म मुझे पहचानते हैं।"

राजकुमारोंने उनसे अपने साथ चलनेके लिये यड़ा आप्रह किया, परन्तु द्रोणाचार्याने कहा—नहीं, मैं अभी न चलुंगा। पहले तुमलोग जाकर स्चना हो, याहको मैं आऊ'गा।

राजकुमार उनका गुण गान करते हुए भीष्मके पास गये , और उनले सारा हाल कहा। महामति भीष्मने तुरन्त निश्चय कर लिया, कि वह द्रोणाचार्य हैं। उसी क्षण वे फ्रपाचार्य के यहां गये और द्रोणाचार्य को पालकी में चैठालकर अपने मन्दिर लिवा लाये। यथाविधि पूजनादिक कर उन्होंने उनका सम्मान किया और सविनय आगमनका कारण पूछा।

द्रोणाचार्यं ने कहा, भीष्म ! दारिद्र-देवकी मुक्त पर असीम कृपा है। वह कहीं स्थिर होकर मुझे बैठने नहीं देते। तुम्हारे गाउयमें उसका कोई वश नहीं चलता, यही सुनकर मैं यहां आया हूं।

भीष्म द्रोणाचार्यके इन युक्तियुक्त यचनींका तात्पर्यं समभ गये। उनको योग्यना, शस्त्र और शास्त्र प्रचीणता, वह पहलेहीसे जानते थे, अत: उन्हें आश्रय दे, रहनेकी व्यवस्था करदी और राजकुमारोंको शिक्षा देनेका कार्य्य सौंपा।

द्रोणाचार्य विद्या रयकी खापना कर राजकुमारोंको विविध विषयको शिक्षा देने छगे। शोघदी यह समाचार देश देशान्तरोंमें व्याप्त हो गया और आंध्र, चृष्णि, पांचाल, वारिहक, सौराष्ट्र इत्यादि देशोंके राजकुमार उपस्थित हो, उनके निकट विद्याध्ययन करने लगे। कर्ण और अध्वत्यामा भी वहीं अभ्यास करने लगे।

एक दिन हिराय घेनुक नामक निषादका एकलव्य नामक पुत्र उनके पास वाया। उसने धनुर्विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की। द्रोणाचार्य्यने उसे अनिधकारी वतला कर पढ़ाना असी-कार किया। एकलव्य उद्योगी पुरुष था। वह अरायमें पर्णकुरी बना कर वहीं रहने लगा और द्रोणाचोर्य्यको प्रतिमा स्थापित कर उसके निकर्ट धिभ्यास करने लगा। आचार्य्यकी प्रतिमाको वह आचार्य्यही समभ्यता और नित्य भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता। कुछही दिनोमें वह उस विद्याका प्रवीण प्रशास्त्र वन गया।

द्रोणाचार्य्यकें निकट सहस्रावधि राजकुमार धनुर्विद्या सम्पा दन करते थे। घंह सर्वोंको पढ़ानेमें परिश्रम करते थे, परन्तु पॉएंडचोंकी बुद्धि और वृत्ति देख उन पर विशेष प्रसन्न ग्हते थे। युधिष्ठिरने उनके निकट शस्त्रास्त्र विद्या सम्पादन की, परन्तु विशेष कर वे अपनी बुद्धि, धार्मिकता और शिष्ठताके कारण प्रेसिद्ध हुए । अर्जु नने हय विद्या, गज विद्या, रथ विद्या और घनुर्वेद्का विशेष रूपसे अध्ययन किया भोम और दुर्योधन **ा**दा युद्धमें, नकुल व्यश्वविद्यामें भीर सहदेव ज्योतिव तथा <sup>ख</sup>ड्ग प्रहार करनेमें प्रवीण हुए। इन सवोंमें होणाचार्ळाके अर्जुन विशेष विय थे। वह उनकी बुद्धि और तत्परता की प्रशंसा किया करते थे। अर्जुन भी आचार्य्या पर यड़ी भक्ति रखते थे। अश्व-त्थामा ग्हस्य मन्त्रमें प्रवीण हुए और इसी प्रकार अपनी अपनी चुद्धिके अनुसार समी राजकुमार किसी न किसी विद्यामें निपुण हो गये।

द्रोणाचार्य्य एक दिन सब शिष्योंको साथ छे सरितामें स्नान करने गये। शिष्योंके निवृत्त हो जाने पर जलमें प्रवेश कर वह स्नान करने लगे। दैवयोगसे मगरने उनका एक पैर एकड़ लिया। द्रोणाचार्य्यने शिष्योंको पुकार कर अपनी रक्षा करनेको कहा। मगरका नाम सुनतेही सब घवड़ा.कर किंकर्तव्य विमृद्ध बन गये, परन्तु अर्जुनने तत्काल एक तीक्ष्ण शरसे मंग-रका प्राण हरण कर आचार्यको रक्षा की। आचः र्य यह देख कर और भी प्रसन्न हो उठे और अर्जुनको ब्रह्म शिरो नामक एक अस्त्र उपहार दिया।

द्रोणाचार्यं ने द्रुपद्से अपने अपमानका बदला खुकानेकी प्रतिहा की थी, अतः जब राजकुमार विद्याध्ययन कर चुके तब गुरुद्क्षिणामें द्र पदको बन्दी बना कर अपने पास ले आनेकी आज्ञा दी। गुरुकी यह बात खुन सब राजकुमारोंने सैन्य ले द्रुपदके राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु द्र पद महा पराक्रमी था अतः पराजित हो सब लौट आये। इसके बाद अकेले अर्जुन उसे बन्दी कर आचार्यं के पास ले आये। उस समय द्रुपदने द्रोणा-चार्यं से क्षमा प्रार्थं नाकी, अतः उन्होंने उसका अर्थ राज्य ले बन्धन मुक्त किया। एक तो अर्जुनको बह ऐसेही अधिक चाहते थे, तिस पर उसका यह पराक्रम देख, बह और भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे एकान्तमें बुला कर ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान की और उचित समय पर उसका प्रयोग करनेकी सूचना दी।

जन कौरन मौर पाएडवोंमें वैमनस्य हो गया और युद्धकी सम्मानना दिजायी देने लगी, तय द्रोणाचार्य ने दुर्योधनको सम-काते हुए कहा, कि पाएडवोंको अर्धराज्य देदो, न्यर्थ युद्ध न करो। भीष्म वृद्ध हैं भीर में मी वृद्ध हैं। हम दोनों युद्धमें भव विशेष पराक्रम नहीं दिखा सकते। सायही अर्जुन मुझे अश्व- त्थामासे अधिक प्रिय है। उसके विरुद्ध युद्ध करनेकी मेरी इच्छा नहीं होती।

पर जव दुर्योधनने किसीकी बात न सुनी और युद्ध अनि-वार्य्य हो गया, तत्र द्रोणाचार्यं अपने श्लात्रक्रमंको धिकारने लगे। अवतक उन्होंने राज्याश्रय प्रहण किया था,अत: विवश हो उन्हें अश्वत्थामा सहित कौरवोंका पक्ष छेना पड़ा, परन्तु उन-का हृदय तो पाएडवोंकीही ओर था। यह होते हुए भी उन्होंने कर्त्तव्य पालनमें ब्रुटिन आने दी, और युद्ध करनेमें कोई वतः उठा न रमली। युद्धके समय उनकी अवस्था इतनी अधिक थी, कि शरीर झुक गया था तथापि वह समरस्यलीमें तरुणों की तरह उछलते थे। भीष्मने दश दिन सैन्य सञ्चालन और महाभयङ्कर युद्ध किया। उनके बाद इन्होंने प्रथम धृष्टयु सके साथ युद्ध किया। दुर्योधनके ५ हनेसे युधिष्टिरको पकड़नेकी चेष्टा की, परन्तु श्रीकृष्ण भीर अर्जु नने उनकी रक्षा की, अतः कोई फल न हुआ। इसके याद द्रोणाचार्यंने अर्जुनसे युद्ध किया, परन्तु धृष्टद्युमनने वाधा दी अतः अर्जुनका भी बारु यांका न हुआ।

दूसरे दिन द्रोणाचार्यने कृद्ध हो प्रतिक्षा की, कि आज पाएडव पक्षके किसी महावीरका प्राण अवश्य लूंगा। उसदिन उन्होंने चक्रन्यूहको रचना को और उसमें फंसकर वीर अभि-मन्युफा नारा हुमा। अभिमन्युको मृत्युसे कृद्ध हो, अर्जुनने जयद्रथ वधकी प्रतिक्षा की। द्रोणाचार्य्यने कोच, एद्म, शकट. शुचिमुस स्यादि भगद्भर घ्यृहोंकी रसना की प्रस्तु भर्तुनने जयद्रथको खोजकर मार डाटा। जयद्रथके घघले की स्यास्त्र में हाहाकार मच गया और दुर्योघनके शोकका पाराधार न रहा। उसने दुःपित हो द्रोणाचार्यं से कहा—"मालून होता है, कि आप युद्ध ठीकसे नहीं करते।"

दुर्योधनकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य को यहा मोध आया। उन्होंने प्रतिक्रा को, कि आज रात्रिमें भी में कथ ज न उताक गा और युद्ध करता रहुंगा। द्रोणाचार्य की इस प्रतिक्राका समाचार पाएडवोंने भी सुना। दोनों ओर मगालें जलाई गयीं और रात्रिभर युद्ध होता रहा। द्रोणाचार्य द्वारा पाएडव पक्षके अनेकानेक सैनिक हताहत हुए। कीरवहलका पाएडवोंने भी यही हाल किया। दोनों ओर के सैनिकों को उस दिन वड़ा परिश्रम करना पड़ा। रात्रिभर द्रोणाचार्य अविचल मावसे युद्ध करते रहे। केवल अर्जुनके शराधातसे वह किसी किसी समय तिलिमला उठने थे और रथध्वजमें मत्या देक देते थे।

पांचवे दिन मध्यान्हमें द्रोणाचार्यं की मारसे पाग्डव घड़े व्याकुल हुए। श्रीकृष्णने एक युक्ति सोची और तद्दुसार इन्द्र-वर्गाका अश्वत्थामा नामक प्रसिद्ध हाथी भोमसे मरवा डाला। इसके बाद चारों ओर शोर मचाया गया, कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य इस दुरभिसन्धिको न समक सके और समझे कि मेरा पुत्र मारा गया। सत्यासंत्थका निर्णय करनेके लिये वह युधिष्ठिरके पास गये। युधिष्ठिरने यद्यपि स्पष्ट उत्तर न दिया, परन्तु वाद्योंके घोषमें द्रोणाचार्थ्य पूरी वात न सुन सके और उन्हें विश्वास हो गया कि अश्वत्थामाका मृत्यु संवाद ठीक है।

पुत्रकी मृत्यु सुनकर द्रोणाचार्यको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मास्त्रका प्रयोगकर पाएडव दलको बड़ी हानि पहुचायी। इसी समय सप्त ऋषियोंने आकर कहा—'द्रोणा-चार्यं! तुम बड़ा अधर्मा कर रहे हो। वेदझ ब्राह्मण होकर तुम्हें यह क्षात्रकर्मा न करना चाहिये था। स्रेर हुआ सो हुआ। अब तुम्हारा अन्तिम समय समीप है, अत: युद्ध छोड़ कर कहयाण साधन करो।

सप्त ऋषियों के साथ द्रोणाचार्य के पिता भी थे। उन्होंने भी यही वात कही। द्रोणाचार्य ने तत्काल शल्ल केंक दिये और समाधिमें लीन होकर प्राण त्याग दिये। उनके मस्तिष्क से एक दिन्य ज्योति निकलकर सूर्यमें मिल गयी। यह चमत्कार केवल रूप्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, रूपाचार्य, और सञ्जय यही पांच-जन देख सके। इसके बाद धृष्ट्युमने उनका :शिर काट लिया।

द्रोणाचार्य्यका समाव कुछ कोधी था। उनका शरीर सम्या और वर्ण श्याम था। वृद्धावस्यामें कमर भुक गयी थी और याल बिल्कुल सफेंद्र हो गये थे। वह वेद शास्त्र पारङ्गत युद्ध कला कुशल, मन्त्र शास्त्रके शाता और त्रिकाल झानी थे। सन्ध्यादिक नित्यकर्म करनेमें वह सदा नियमित रहते थे। समरस्थलीमें भी सन्ध्या और अग्निकी उपासना करनेके याद्दी वह युद्ध करने जाते थे। उनकी ध्वजापर कृष्णाजिन (एक प्रकारका मृगवर्म) कमण्डल और वेदीके चिह्न अङ्कित थे। द्रोणाचार्ध्यने चार दिन और एक अहोरात्र युद्ध किया था। मरते समय उनकी अवस्था ४०० वर्षके करीव थी (महाभारत-द्रोण पर्व अध्याय १२५ श्लोक ७३) वह राज पुरोहित, आचार्ध्य, कौरवोंके मन्त्री एवम् सेनापित थे। कौरवोंके आश्रित होने के कारण उन्होंने किसी प्रकार उनका अनिष्ट नहीं किया तथािं नीतिमान पाण्डवोंकी चिजय चाहते थे। द्रोणाचार्ध्यके समान ब्राह्मण कुलमें शस्त्रविद्याका और कोई आचार्ध्य नहीं हुआ। धन्य है ऐसे महापुरुषको!



#### अंसहास्ति पतः जारि। १९

हातमा पतञ्जलि अङ्गिरा ऋषिके पुत्र थे। वह इलावर्त के गोनई नामक प्रदेशमें रहते थे और एव नामक नदीके तटपर तपस्या किया करते थे। वह विद्वान, प्रतिमा शाली, तत्वज्ञ और उत्साही पुरुष थे। उनकी स्त्रीका नाम था लोलुपा। लोलु पा किसी उच्च कुलकी कन्या थी, परन्तु दु:खाक्रान्त हो गृहत्या-गिनी बन गयी थी। कर्ज व्य विमूद्ध हो वह एक वट वृक्षकी गुफामें छिप रही थी। पतञ्जलिने उसे अपने योग्य देखकर वातवीत की और पाणिग्रहण कर लिया। लोलुपाकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। ऋषि उसे जो कुछ सिखाते, वह तुरन्त सीख लेती थी। गायन और वादन कलामें भी वह निपुण हो गयी थी। उसके द्वारा वह पतञ्जलिका मनोरञ्जन किया करती थी। ऋषिगण एकत्र हो जव ईश्वर मजन करते, तब ऋषि और ऋषिपत्नी दोनों एक साथ मिलकर भजन गाते थे।

पतञ्जलि महान् योगी पुरुष थे। उन्होंने योग सूत्रकी रचना की है। उसे ''पतञ्जलि योग' किंवा "सेश्वर सांख्य" कहते हैं। प्रदृद्शनोंमें उसकी गणना होती है, सतः उसे योगदर्शन मो कहते हैं। कि मुनिके सांख्य दर्शन और पतञ्जिकि योगदर्शनमें अधिक अन्तर न होनेके कारण दोनोंको सांख्य किंवा योगशास्त्र कहते हैं। किपलमुनिके सांख्यको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थमें बत लाया है, कि जड़ और चेतन यही दो वस्तु हैं और उन दोनोंसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टिका और कोई रचियता नहीं है।

पतञ्जलिते अपने प्रत्थमें ईश्वरका प्रतिपादन किया है, अतः उसे सेश्वर सांख्य किवा योगदर्शन \* कहते हैं। कपिलमुनिने जिस तत्व परे विचार किया है, उसे पनञ्जलिने स्वीकार किया है। मुक्तिके वास्तविक साधन परही उन्होंने विचार किया है। भृतिके वास्तविक साधन परही उन्होंने विचार किया है। भृत्यूर्व और समकालीन आचार्थिक विचार पकत्र कर उन्होंने व्योगानुशासन" नामक प्रत्थ रचा है।

महिषे पतञ्जिति किपलमुनिके पचीस तत्वोंको स्वीकार किया है, परन्तु प्रकृतिके वन्धनमें जकड़े हुए पुरुपके लिये स्वतः

<sup>+</sup>दर्शन छ हैं—किपलका सांख्य, पतज्जिलका योग, गौतसका न्याय ज्ञादिका वेशेषिक, ज्ञेमिनिका पूर्व मिमांसा श्रौर व्यासका उत्तर मिमांसा । किपल श्रौर पतज्जिलके दर्शनोंमें साम्य है श्रतः उन दोनोको सांख्य किवा र गोगशास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार गौतम श्रौर क्यादिक दर्शनोंको न्याय किवा तर्कगास्त्र तथा व्यास श्रौर जैमिनिके दर्शनोंको मिमांसा किवा वेदा- नत शास्त्र कहते हैं। यही छः ग्रन्थ पड़दर्शनके नामसे प्रसिद्ध हैं।

इनके श्रतिरिक्त चार्वाक किंवा सीन्नांन्त्रिक, योगाचार, माध्यमिक, वैभा विक, बौद श्रीर केवसि मत वह छः वेद बाहुयं पढ़र्श्यान हैं।

मोक्षकी प्राप्ति असम्भव मान कर उन्होंने पुरुपको मोक्ष बुद्धि दे वाले एक झानवान, नित्य भीर शुद्ध ईश्वरकी भाव-श्यकता सिद्ध को है। पतञ्जलिके योग, शास्त्रमें यही एक तत्व अधिक है। किएलने जिन तत्वोंको लेकर वाह्य सृष्टिकी रचना पर विचार किया है, उन्होंको लेकर पतञ्जलिने विस्तार पूर्वक अन्तर सृष्टिकी खोजकी है। उन्होंने वतलाया है, कि मुक्ति ईश्वर रूपासे होती है और उसकी प्राप्तिके लिये पुरुषको योग साधन करना चाहिये।

योगशास्त्रके चार पाद हैं। प्रथम पादमें चिस वृत्तिके निरो-घसे लेकर समाधि पर्य्यन्तिके साधन वतलाये गये हैं और उन पर विचार किया गया है। इसे सिद्ध पाद कहते हैं। किया नामक द्वितीय पादमें विक्षिप्त चित्त , वृत्तिको स्थिर करनेकी कियायें और समाधि साधनके योगादि बाठ वहिरंग बतलाये गये हैं। विभूति नामक तृतीय पादमें धारणा, ध्यान और समाधि इन अन्तरङ्ग साधनों और विभूतिका वर्णन हैं। फल नामक चतु-थे पादमें सिद्धि और मोक्षकी प्राप्ति पर पिचार किया गया है।

मोक्षप्राप्तिके अतिरिक्त योग शास्त्रके दो हेतु और हैं। एक तो किसी शुभ कार्य्यकी सिद्धिके लिये अरायगदिक निवृत्ति स्थानोंमें निवास करना और दूसरे विषय न्याधियों से योगासन और क्रिया ओं द्वारा मुक्त होना। स्थिर विक्तसे उद्योग (तपस्या) करनैसे कार्य्य सिद्धि होती है और आसनादिकके प्रयोगसे असाध्य रोग-जिन पर औषधियां असर नहीं करतीं, आराम हो जाते हैं। योगशास्त्रके अतिरिक्त पतञ्जिति पाणि निके व्याकरण पर महा -भाष्य लिखा था । चिकित्सा नामक एक वैद्यक प्रन्थ भी उन्होंने रचा था । उनके इन कार्योंमें लोलुपाने वड़ी सहायता दी थी ।

पतञ्जिल कव हुए यह निश्चित रूपसे नहीं वतलाया जासकता।
भाष्यहीके आधार पर भर्तृ हरिने कारिका लिखी थी, अतः वे
भर्तृ हरिके पूर्व हुए यह सर्वथा निष्पन्न है। महाभाष्यके कुछ
शहरोंको लेकर कुछ लोग उनका समय ईसाके पूर्व २०० वतलाते हैं, परन्तु न्यासके समयमें उनका योगदर्शन वर्तमान थाउस पर उनका भाष्य है, अतः ज्ञात होता है, कि उनका अस्तित्व
पांच हजार वर्षके पूर्व था।

पतञ्जिक योगदर्शनसे ज्ञानो, विद्वान, योगी और मुमुक्षुगण लाभ उठाते हैं। ऋषि मुनियोंके दीर्घायुपी होनेका कारण
योग ही था। योगहीके कारण वे अपने चमत्कारों द्वारा
संसारको चिकत कर सकते थे और असाध्यको साध्य कर
दिखाते थे। चास्तवमें योगहीके अभावसे आज हमारो आत्मबळ
नए हो गया है और हमारी अधोगित होती जा रही है। आज,
यदि योगके साधारण नियमों पर भी हम चलें तो रांमचन्द्र, परशुराम, अर्जुन, भीष्म और अन्यान्य महा पुरुषोंके समान प्रतापी
और नमर्थ हो सकते हैं।



### चतुर्थ खण्ड .



### महान नृपति।

निया कारि पुरुष धर्मवीर राजा पुरुषा चन्द्रके पीत्र और बुधके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था इला। इला स्ट्यंबंशी राजा इक्ष्वाकुकी चिहन थी। पुरुष्वाका जन्म सत्ययुगमें हुआ था। उन्होंने प्रयाग—प्रतिष्ठानपुर वसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा पुरुष्वा परम धार्मि क, शूर और धनुविंद्या विशारद थे। उन्होंने प्रजाका समुचित प्रेम सम्पादन कर अगणित यज्ञ किये थे। अपनी उदारताने कारण यह दानवीर कहे जाते थे। उन्होंने अपने अतुल प्राक्रमसे अनेक अध्ममें दैत्योंका वध कर लोगोंको दुख मुक्त किया था। उनको कोर्चि दिगदिगन्तमें व्याप्त हो रही थी। यह विष्णुके परम भक्त थे। उन्होंने अपनी प्रजाको

पुरुरवा न्ट्युक्ट

विद्वान और कलाकुशठ बनानेके लिये वड़ा उद्योग ितपा था। विद्या और कलाओंके ज्ञानसं देशका व्यवसाय और व्यव-सायके कारण लक्ष्मोकी वृद्धि हुई थी। उनके राज्यमें कहीं अत्याचार न होता था। कोई किसीकी वस्तु हरण न करता था। प्राण जाने पर भो लोग भूठ न वोलते थे। ईर्षाद्वेप और विश्वास घात सुनाई भी न देता था। पुरुरवाके राज्यमें सर्वत्र शान्ति और सदाचार फील रहा था।

अमरेश इन्द्र और राजा पुरुरवामें वड़ा सोहाई था। वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूमरेको सहायता दिया करते। जव इन्द्र और असुरोंका घनघोर युद्ध होता, तब वे पुरुरवाको बुजाते और उन्हें अपना सेनापात नियत करते। राजा पुरुरवा ऐसे प्रतापी थे, कि उनको देखतेही दानव गण भाग खड़े होते थे।

महाराज पुरुरवाने उर्वशी नामक अप्सराका पाणिप्रहण किया था। उबशोक विषयमें कहते हैं, कि वह नारायणकी जंदासे उत्पन्न हुई थी। नर नारायण नामक दो ऋषि वद्रिकाश्चनमें ता-स्या कर रहे थे। उनके इस कार्थ्यमें वाद्या देतेके छिये इन्द्रते कई अप्सरायें मेजों, परन्तु नरनारायण जैसे तैसे तपस्ती न थे, अतः उनका किया कुछ न हुया। इन्द्रका मान खएडन करनेके लिये नारायणने जंघा पर एक पुष्प रख, उससे एक स्त्री उत्पन्न की। वह इतनी सुन्दर थी, कि उसकी देखतेही लज्जित ही सव अप्सरायें वापस चली गयीं। नरनारायणने उसे इन्द्रको अर्पण किया। भविष्यमें वही उर्वशीके नामसे विख्यात हुई और पुरुर- वाकी अद्धीं हिनी बनी । पुरुरवाने उसे केशी नामक दैत्यके हाथसे छुड़ाया था। उसी समय दोनोंकी सर्वप्रधम मेट हुई थी। वहीं दोनोंने एक दूसरेके हृद्यमें खान कर लिया था। यथा समय उर्वशीने अपना तन मन पुरुराको अर्पण कर दिया और पुरुरवाने उसे अद्धीं हिनीका आक्ष्य प्रदान किया।

पक समय उर्वशीको साथ के कर पुरुरवा नन्दन वनमें विदार करने गये। यहां मन्दाकिनीके तटपर एक विद्याधर कुमा रिका बालूमें खेल रही थी। उसका अलीकिक रूप-लावण्य देख कर पुरुरवाको यहा आश्चर्य हुआ और वे कुछ काल तक अनिमेष दृष्टिसे उसकी और देखते रहे। उर्वशीको यह अच्छा न लगा और वह असन्तुष्ट हो कहीं चली गयी।

पुरुरवा उर्वश्चीके वियोगसे व्याकुल हो उठे। वह उन्मत्त की भाति भटकने और चारों धोर उसकी खोज करने लगे। खोज करते हुए उन्हें कहीं सङ्गम मणि मिल गया। कहते हैं, कि उसके प्रभावसे तुरन्त उर्वशीको उपिखत होना पड़ा। उसे देखकर पुरुर चाके आनन्दका चारोपार न रहा। वह उसे साथ लेकर अपने नगर लीट आये और पूर्ववत् शासनकार्या करने लगे।

कुछ काल उपरान्त उर्वशीके एक पुत्र हुआ, परन्तु उसने पुरुरवाको इस वातका पता भी न लगने दिया। यह सवाद छिपानेका एक कारण था। कहते हैं, कि पुरुरवाने जब केशी के हाथसे उर्वशीको छुड़ाया तव उर्वशी उनपर मोहित हो गर्या थी। वह पुरुरवाके साथ परिणय-सूत्रमें वद्ध होनेके लिये आतुर हो रही थी, परन्तु इन्द्रकी आज्ञासे नाट्याभिनय करने के लिये चित्रलेखाके साथ उसे देव-सभामें उपस्थित होना पड़ा। भरत मुनिके लक्ष्मी खयंवराख्यानका अभिनय होनेको था। मेनकाने वाद्यणीका और उर्वशीने लक्ष्मीका वेश धारण किया। अभिनय करते समय मेनकाने उर्वशीने पूछा—सुन्दरि! त्रेलो-क्यमें तुम्हें कौन पुरुष अधिक प्रिय है ?

उर्देशीने लक्ष्मीका वेश लिया था अतः नाट्यधमानुसार उसे उत्तर देना चाहिये था—"पुरुषोत्तम" पग्नतु उसका ध्यान ठिकाने न था, अतः मुखसे निकल गया—पुरुष्या। उर्देशीकी यह विश्वख्लुत्रता देखकर भरत मुनिको कोध आ गया। उन्होंने शाप दे, उसका दिव्यज्ञान नष्ट का दिया। उर्वशीने अपनी भयङ्कर भूलके कारण लज्जित हो शिर नीचा कर लिया।

इन्द्रने उसकी यह दशा देखकर कहा — तुकों जो पुरुष अधिक शिय है, उसके पास तू जा सकती हैं। हम लोग भी पुरुष्त्राके उपकृत हैं, अतः कुछ कह नहीं सम्ता । मैं तेरे मर्त्यालों कर्में रहतका समय भी नियत किये देना हूं। तेरे उद्गिक पुत्रका जब तक पुरुष्ता मुख न देखेंगे, तभी तक तू वहां रह सकेगी। इसके बाद तुम दोनोंका वियोग होगा और तुकों स्वर्ग लीट आना पहेगा।"

यही कारण था, कि उर्धशीने पुरु वाको पुत्र जन्मका पता तक न लगने दिया। उसने उसे सत्यवती नामक एक तप-स्तिनीके संरक्षणमें रख दिया। सत्यवती च्यवन ऋषिके आ- श्रममें रहती थी। पुरुरवाके पुत्रका वहीं लालन पालन हुना। जब वह वड़ा हुआ तब च्यवन ऋषितेही उसे शास्त्र और धनु वैद्की शिक्षा दी।

अनेक वर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु पुरुरवा यह न जान सके कि मेरे पुत्र है। ऋषिकी आझासे सत्यवती जय उसे उनके पास छे गयी, तब उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ। उर्वशिके वतलाने पर दन्होंने विश्वास कर लिया और पुत्रको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उर्वशिको भी उसी प्रकार हप हुआ, परन्तु दूसरेही क्षण उन दोनोंका हर्ष विषादमें परिणत हो गया। इन्द्रके कथना- नुसार अव भीवही विथोग होगा, इस ख्यालसे दोनोंको सीमा-तीत दु:ख दुआ।

पुरुरवाने राजपाट छोड़कर तापस जीवन व्यतीत करना स्थिर किया। उर्वशीको यह देखकर और भी दुःख हुआ। कोई उपाय न देख, दोनों अपना अपना हृद्य मजयूत कर कष्ट सहने की तट्यारी करने छगे। इसी समय नारदने उपस्थित हो, पुरुरवाको इन्प्रकी ओरसे निमन्त्रण दिया और कहा, कि शीघ्र ही असुरोंसे युद्ध होने वाला है, अतः इन्द्रने आपको बुलाया है। उन्होंने यह भी कहा, कि उर्वशी सदाके लिये अब आप की हो चुकी, एमेंकि इन्द्रने उस परसे अपना अधिकार उठा लिया है।

नगरा मुनिकी यह वात सुनकर सवको सीमातीत हर्प हुआ। पुररवा इन्द्रकी ओरसे असुरोंको पराजित कर वापस लीट आये और न्याय नीति तथा धर्मा पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। अन्होंने दीर्घकाल पर्य्यान्त राज्य-शासन किया। अर्वशीसे उन्हें आयुं, श्रुतायुं, सत्यायुं, रच, विजयं, और जय यह छः पुत्र हुए और उन्होंसे चन्द्रवंशका विस्तार हुआ। वृद्धावस्थामें वह शासनभार पुत्रोंको दे, तपस्या करने चले गये और वहीं ईश्वराराधन करते हुए सद्गतिको प्राप्त हुए। चन्द्रवंशी राजा ओंमें वह सर्व प्रथम थे। उनके वंशजोंने दीर्घकाल पर्यान्त भारतमें शासन किया और प्रजाकी सुख दिया।



# ALBLE BA 1

्रिक्षित स्वयम्भू मनुके पौत्र और उत्तानपादके पुत्र थे।

उत्तानपाद चक्रवर्ती नरेश थे। उनके दो स्त्रियां थीं,

सुनीति और सुरुचि। सुनीतिके भ्रुत और सुरुचिके उत्तम-यह
दो पुत्र थे। राजाका सुरुचिपर विशेष प्रेम था। भ्रुत और भ्रुवकी

माता सुनीति पर उनकी प्रीति न थी।

भ्रुच पांच वर्ष का बालक था, परन्तु तेजसी, शान्त, उत्साही प्यालु और होनहार मालुम होता था। क्षत्रित्वके सभी लक्षण उसमे वर्तमान थे, परन्तु सुरुचिके पुत्र पर राजाकी जितनी श्रीति थो, उतनी भ्रुप पर न थी।

एक दिन उत्तानपाद उत्तमको गोदमे छेकर प्यार कर रहे
थे। उसी समय भ्रुव भी उनकी गोदमें जाकर वैष्ठ गये। भ्रुव
को महाराजकी गोदमें देखकर सुरुचिको वड़ा क्रोध आया।
उसने भ्रुवको फिटक कर उनकी गोदसे उतार दिया और कहा—
तू अभागिनीका पुत्र है। तुझे यह अधिकार नही है। पिताकी
गोदमें बैठना था, तो मेरे उदरसे जन्म छेना था। अव वनमें
जाकर तपस्या कर। जब मेरे उदरसे उत्पन्न होगा, तब यह गोद

<u>ಎ್ಡ್ಫ್ರೀನ್</u>

विमाताके इन कटुवचनोंने घ्रुवके सुकुमार हृदयको चूर्ण विदीर्ण कर दिया। उसका मुंह उतर गया और आंखोंमें आंस् भर आये। उत्तानपादने भी उसे सान्त्वना न दी। घ्रुपको अपने पिताको स्नेहमयी गोदसे विद्या होना पड़ा। अपमानित हो, वह रोते हुए अपनी माताके पास गये।

भ्रूवको रोते देखकर उनकी माताने हृद्यसे छगा छिया और रोनेका कारण प्छा। ध्रुपने करुणा पूर्ण शब्दोंमें अपने परिता-पका कारण कह सुनाया। सुरुचिके कटुवचन और महाराजके मौनावलम्बनका हाल सुन कर सुनीतिकी आंखोंसे भी आँस् टपक पडे। उन्होंने कुंडित खरमें कहा —''पुत्र! खेद न कर। सुरुचिने पुराय किया होगा तभी यह सुख भोग रही है। अपने माग्यमें वह सुख कहां ! हमने पूर्व जन्ममें .पाप किये होंगे, नियम धर्मा नहीं पाला होगा, साधुसन्त और ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट न किया होगा, तभी यह दशा हो रही है। इसमें सुरुचि और महाराजका कोई दीप नहीं। यह सब हमारे करमेंका दीप है। जब हमारा प्रारव्य होन है, तो सम्मान कैसे मिल सकता है ? विमाताने जो कहा, वह ठीक ही है। तेरा यह दुःख ईश्वाही दूर कर सकता है। सम्मान और राज्यकी इच्छा हो, तो वनमें जाकर तप कर । तपसे ब्रह्माको पद्मासन मिला और नारदका भाग्यो-इग हुआ। इंश्वरको प्रसन्न करनेसे तेरी भी इच्छा पूर्ण हो सकनी है।"

भ्रुवने माताकी यह वात सुनकर आंस् पोछ डाले। उसने

गम्मीर खरमें कहा, —यदि तपसे यह दुःख दूर हो सकता है, तो मैं अवश्य तप कहाँ गा। परमात्माने देह दी है तो उससे सुकृत्य करना चाहिये। मैं इस दुःखमय शरीरको नहीं चाहता। ईश्वर सुक्षे दर्शन देंगे और मेरा दुःख दूर करेंगे, तव तो मैं छीट आऊँगा, अन्यथा चनमें ही प्राण त्याग दूँगा।

ध्रु वके यह शब्द सुन कर सुनीतिने शोकातुर हो कहा—
"पुत्र ! अभी तू वालक हैं । वनमें जाने योग्य तेरी अवस्था नहीं है ।
यह घरही तेरे विये वन हो रहा है । यहीं रह कर तपस्या कर,
ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा।"

भ्रुवने कहा—नहीं, यह कैसे हो सकता है ? घरमें कही तप हो सकता हैं ? यहां अनेक विझ होंगे, मोह उत्पन्न होगा, ऐसी दशामें ईश्वर कैसे मिल सकते हैं। विना काया कष्ट और तपके कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। आप मुझे आशीर्याद दीजिये, मैं वन अवश्य जाऊंगा।

सुनीतिने कुण्डित खरमें कहा—"महाराजने छोड़ही दिया है। क्या तुम भी छोड़ जाओगे ? मैं तुम्हारे विना कैसे रहूंगी। कुएडसे विलग होनेपर जो दशा हरिणीको होती है, वही तुम्हारे दिना मेरी होगी। मैं जलहीन मछलीकी तरह तड़प तड़पकर मर जाऊंगी।

ध्रुधने कहा – माता ! धेर्य्य धारण करो । मॅने तुम्हारी पदन्ती यात गांठमें घाँघ त्री है। में अवश्य वन जाऊँ गा, और रंग्यरको प्रसन्न करू गा । मुन्दे प्रसन्न हो आशीर्याद दीजिये। में और कुछ नहीं चाहता। देखना, शीघही में लीटकर आपके चरण स्पर्श दकंगा। ईश्वर हमारी आशा अवश्य पूर्ण करेंगे।

भ्रुवका हृद् निश्चय देखकर सुनीति विचश हो गर्यो । उन्होंने भ्रुवके शिरपर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया और आज्ञा प्रदान की। माताको वारम्बार प्रणामकर भ्रुव राज-भवनसे निकल पड़े। जब तक दिखाई दिये, माता सजल नेत्रोंसे उनकी और देखती रही। जब वे दृष्टि-मर्थ्यादाके चाहर हो गये, तब वे भवनके अन्दर चली गयी। न वे ह्यं ही मना सकती थीं न शोकही।

पांच वर्ष के सुकुमार वालक— भ्रुवने वीहड़ वनकी राह ली। जुलही दूर जानेपर अरायमें वीणापाणि नारदसे मेट हुई। नारदने. वातही वातमें सारा हाल पूल लिया। उन्होंने भ्रुवको लीट जानेका उपदेश देते हुए कहा,— संसारमें कर्मा चुसार ही सुख दु:ख मिलता है, अत: मानापमानका विचार न करना चाहिये। तुम जो चाहते हो वह अत्यन्त क ठिन है। सुखमें पुण्य और दुखमें पाप क्षय होते हैं, अत: सन्तोप धारण करना चाहिये।"

भ्रुवने कहा,—भगवन्! आपने जो मार्ग वतलाया है, वह मेरे लिये ,उपयुक्त नहीं है। साधारण दुःखो मनुष्य वैसा समम कर सन्तोष धारण कर सकते हैं, किन्तु मैं तो त्रिभुवनमें जो उत्कृष्ट पद हैं, जिसे मेरे पूर्वज किंवा अन्यलोग भी नहीं प्राप्त कर सके, उसे अधिकृत करना चाहता द्वं। मुक्ते तो है ब्रह्मन्! मेरी यह महत्वाकांक्षा पूर्ण हो, ऐसा उपाय वतलाइये। भ्रुवकी यह वार्ते सुनकर दयालु नारद प्रसन्न हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया, कि भ्रुवका निश्चय दूढ़ है। वह बोले — यदि तुम्हारा यही विचार है और तुम लीटना नहीं चाहते तो मधुवनमें जाकर तपस्या करो। यह बडाही रमणीय स्थान है। वहीं यमुनाके निम्मल जलमें स्नान कर किसी शिला खण्डपर बैट, ईश्वरका ध्यान करना। आहारके लिये फल और कन्दिस्ल भी वहां यथेष्ट मिल सकेंगे। तुम्हारे लिये वहीं स्थान उपयुक्त है।

यह कहकर नारद ऋषि । भ्रुवको मन्त्रोपदेश दिया और साधनाको विधि बतलायो । भ्रुवने प्रसन्न हो उनसे विदा ली और मधुवनमें जाकर तप आगम किया । सर्व प्रथम उन्होंने इन्द्रियों का दमन कर चित्तको एकाग्र किया । तदनन्तर वह पश्च प्राण रुद्ध कर एक पैरसे खहे हो ईश्वरका ध्यान करने लगे । कुछ ही कालमें उनका यह तप देखकर भगवान प्रसन्न हो उठे । उन्होंने जब उपस्थित हो भ्रुवसे अभिलियन वर मांगनेको कहा, तब भ्रुवने निरन्तर उन्हों को सेवामें रहनेको इच्छा व्यक्त की । भगवानने कहा—तथास्तु । तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हें अविचल पद प्राप्त होगा । इस समय तुम्हारे प्राता पिता दुः खी हो रहे हैं, अतः अपने घर जाओ और कर्कां व्यक्त करो । अन्तमें तुम जैसा चाहते हो वैसाही होगा ।

भ्रुवको भगवानके दर्शनसे परमानन्द प्राप्त हुआ। वह उन के आदेशानुसार अपने घर छौट आये। राजा उत्तानपाद पश्चा त्ताप द्वारा अपने पापका प्रायश्चित कर रहे थे। भ्रुवको देख कर उनका विषाद दूर हो गया। पुत्रकी साधना सफल हुई और वह घर लीट आया यह देखकर सुनोतिके हर्षका तो वारा पार ही न रहा।

भ्रुषको ईश्वर क्रवासे वेदादि विद्याओं को प्राप्त और तत्व-ज्ञान भी हो गया था। शारीरिक शक्ति और तेजिस्ता भी खूब वढ़ गयी थी। नारदने पुनः उपस्थित हो, भ्रुवको धन्यवाद दिया और सबके सम्मुख मुक्तकर्रसे उनकी प्रशांसा की। भ्रुवकी योग्यता देखकर उनके पिताको भी वड़ा हर्ष हुआ। नारदके आदेशानुसार वह भ्रुवका अभिषेककर स्वयं तपस्या करनेके लिये अरस्य चले गये।

घ्रुच राज्यका शासन-भार ग्रहण कर न्याय पूर्व क प्रजापान्त्रन करते लगे। सुरुचि और उत्तम पर उन्हें द्वेष न था। सुनीतिके समान ही वह उनसे भी प्रेम करते थे। उनके व्यव-हारसे प्रजा और आत्मोय-जन एक समान प्रसन्न और सुली हुए। उन्होंने अहत्या और घन्या नामक दो स्त्रियोंके अति-रिक्त शिशुमार प्रजापितिकी कन्यो ग्रह्मो, वायुकन्या, इला और एक इन्द्र कन्याके साथ भी विवाह किया। पांच स्त्रियोंसे उन्हें एक कन्या और चार पुत्र-रह्मोंकी प्राप्ति हुई।

भ्रुव अपने भाईका विवाह करने वा है थे। उसी समय एक दिन यह हिमालयमें मृगया खेलने गया और वहां यक्षोंसे कलह करते हुए मृत्युको प्रप्त हुआ। सुरुचि भ्रुवको सूचितः किये विना ही उसकी खोजमें निकल पड़ीं और दैवात उनका भी वहीं प्राणान्त हुआ। यह सब समाचार जब घुव ने सुने, तब उन्हें यक्षोंपर बड़ा कोघ आया। उन्होंने प्रबल सैन्य लेकर उनपर आक्रमण किया और सहस्रावधि यक्षोंको मार डाला। यक्षोंका विनाश होते देख, अस्त्र ग्रहणकर कुचेर समरस्थलीमें गुद्धार्थ उपस्थित हुए। धीरवीर घुचने उनका भी उसी प्रकार सामना किया और दोनों दलोंमें भीषण गुद्ध आरम्भ हुआ। अन्तमें स्वयम्भू मनुने उपस्थित हो, घुचको समकाया और युद्ध वन्द कराया। घुच पितामहकी वात न टाल सके और इच्छा न होनेपर भी गुद्ध वन्द कर अपने घर लीट आये।

भ्रुवने दोर्घकाल पर्यन्त राज्य किया और अपने राजत्व-कालमें सहस्रावधि यह किये। अन्तमें अपने ज्येष्ट पुत्रको शास-न मार दे वह अरण्यमें तप करने चले गये। शीघ्रही वहां उन्हें विष्णुपदकी प्राप्ति हुई। अच्युन पद केवल शान्त, समदर्शी, ' शुद्ध, और भूत मात्रका रञ्जन करने चाले महात्मा पुरुषों कोही मिलता है। भ्रुवने अविचल पद प्राप्त किया अतः भारत वासियोंने एक अविचल तारेको उनका स्मृति चिह्न नियत किया है। आकाशमें जवतक भ्रुव तारेका अस्तित्व रहेगा, तबतक महात्मा भ्रुवकी कीर्ति नष्ट न होगी।

भ्रुव-चरित्र अत्यन्त शिक्षाप्रद है। केवल पांच वर्ष की अव-स्या होनेपर भी भ्रुव अपना अपमान सहन न कर सके। अक र्भाण्यकी भांति वह रोकर बैठ भी न रहे। उन्होंने अपने अप- मानका कारण और अपनी उन्नतिका उपाय खोज निकाला, वह उपाय भी सहज न था। उन्होंने जिस मार्गका अवलम्बन किया वह कएटकाकीण और कठिनाइयोंसे परिपूर्ण था। उन्होंने यह जान लिया, कि मेरी दशा अत्यन्त हीन है और हीनावस्थासे यदि सर्वोत्कृष्ट पर प्राप्त करना है, तो उसके लिये उद्योग भी वै-साही करना होगा। भ्रुवने यह सब सोचकर तप ( इच्छितको सिद्ध करने योग्य कम्मी) करनेका हुढ़ निश्चय किया। बनमे

जाकर उन्होंने ऐसा उद्योग किया, कि ईश्वर कृपासे राज्य, ऐश्व-

र्यं और ख़ुलके अतिरिक्त अन्तमें परमपदकी प्राप्ति हुई।

भ्रुवकी जीवनीसे हमें ज्ञात होता है, कि महापुरुष दु:खकों भी सुखका साधन बना छेते हैं। जिस दु:खमें पड़कर सामान्य मनुष्य घवड़ा उठता है, उसी दु:खकों महातमा गण सुखका मूळ बना देने हैं। हमें भी दु:ख और सुखमें एक समान रहना चाहिये। दु:ख देखकर घवड़ाना न चाहिये, विस्क धेर्य धारण कर सुखका उपाय खोज निकालना चाहिये और तद्नुसार उद्योग करना चाहिये। ऐसा करनेसे ईश्वर अवश्य सहायता करता है।

भ्रुचने यदि उद्योग न किया होता, तो उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण न हुई होती। कार्य सिद्धिके लिये समुचित उद्योग करना यही तप है। उद्योगही ईश्वर रूपा है। जो उद्योग नहीं करता उसपर न ईश्वर रूपाही होती है; न उसे सफलता ही मिलतो है धन्य है महातमा भ्रुचको और धन्य है उनकी माताको।

A PORTON

#### ते **महन्द्रा**। ह

र्वके पुत्र थे। उनका जन्म सत्ययुगमें हुआ था। वे

प्रतापी, दान वीर' और चक्रवत्तीं नरेश थे। उनकी जन्म कथा मनोरञ्जक और अलीकिक है। कहते हैं, कि यौवनाश्वके सी लियां थीं, परन्तु सन्तान एक भी न थी। उन्होंने एक हजार यहा किये, तब भी पुत्र न हुआ। अन्तमें मन्त्रियों को राज्य सींपकर ये तप करने चले गये। वनमें भागेव तथा अन्याय ऋषियों से मेट हुई। उनकी दशा देएकर उन ऋषियों को दया आ गयी और उन्होंने पुत्र प्राप्तिके लिये एक यहा किया। ऋषियों ने वेदी पर एक पात्रमें मन्त्रित जल रख दिया, स्थिर हुआ, कि यही जल रानीको पिलाया जाय, ताकि उसके पुत्र हो।

यीयनाश्य गतिको यक्षशालाहीमें सो रहे। अर्थ राजिके नगय यह नृपातुर हुए। चारों और जलकी सोजकी, परन्तु जल न मिला। अन्तमें वेदी पर रचता हुआ जल उन्हें मिल गया, और पही पीत्रन यह सो रहे। प्रान. काल मार्गय महिष्ण जान नगरण परने नले गये। जय लीटकर आये और देता नो पात्रमें जल नहारद! अनुगन्यान परने पर योवनाश्यमे परन्ताया, वि

لك)(رحل

में उसे भूलसे पीगया है। ऋषिने हँस कर कहा—"तव तो ठीक है। तुम्हारेही पुत्र होगा।"

ऋषिकी यह वात सुनकर यौवनाश्वको वड़ा खेद हुआ, परन्तु ईश्वरेच्छा समक्ष कर उन्होंने शान्ति धारण की। तदन-न्तर उनका उदर वढ़ने लगा और नव मासके वाद जब प्रसवका समय आया, तब ऋषियोंने उनकी वाम कुक्षि चीरकर बालक निकाल लिया। जब बह दूधके लिये रोने लगा तब धायकी चिन्ता हुई। उसी समय इन्द्रने उपस्थित हो कहा—"इदं मान्धा-स्यति—यह मुके धायेगा-मेरा दूध पियेगा।" वादको उन्होंने अपना अस्त युक्त कराडुए उसके मुखमें रख दिया और वह उसे पीकर सदैवके लिये तृप्त होगया। इसी बात पर उसका नाम रक्खा गया—"मान्धाता।"

मान्याताने यथा समय विद्योपाउर्जन और उसके बाद कुछ काछ तप किया। तपसे उन्हें अजगव धनुष और दिन्यास्त्रोंकी प्राप्ति हुई। उन अस्त्रोंके प्रतापसे उन्होंने अनेक प्रदेशोंपर आधिपत्य जमा िल्या। अपने पराक्रमसे उन्होंने सबको पराजित कर चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया। उनका कोष बहुमूल्य रह्नोंसे परिपूर्ण था। सत्पात्रोंको दान, विद्वानोंको आश्रय और प्रजाको सुख देनेमे वह उसका उपयोग करते थे। उयों ज्यों वह खर्च करते थे, त्यों त्यों उनका धन उढ़ता था। उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ राजस्य यज्ञ किये थे। वह प्रति दिन मुक्त-हस्तसे धन-दान किया करते, अतः छोग उन्हें दान-

घोर कहते थे। अपनी प्रजाका वह पुत्रको भांति पालन करते थे। महात्मा विशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंके आदेशानुसार सारा राज-काज होता था। प्रजाका उनपर वड़ा प्रेम था। रावण समान राजा और अत्याचारी दस्युगण उनसे संत्रस्त रहते थे, अनः उनका नाम "त्रसदस्यु" पड़ा था।

मान्धाताका विवाह महान् प्रतापी और चक्रवर्तो राजा शश विन्दुकी विन्दुमती नामक कन्याके साथ हुआ था। वे एक पत्नी व्रत पालन करते थे। पत्नोके अतिरिक्त अन्य स्त्रियां उनके निकट कन्याके समान थों। विन्दुमतोसे उन्हें 'पुरुक्तत्स, धर्मसेन और मुचक्कन्द-यह तीन प्रतापी पुत्र तथा पचास कन्यायें उत्पन्न हुई' थीं। मान्धाताने उन सब कन्याओं का विवाह सौधरि ऋषिके साथ कर दिया था।

मान्धाताके राज्यमें एक बार घारह वर्ष पर्य्यान्त वृष्टि न हुई थी। उस समय उन्होंने अपने तपोबळसे पर्जन्य वृष्टि कर प्रजाका दुःख दूर किया था। ळवणासुर नामक एक शिक्तशाली असुर उनके राज्यमें बड़ा उत्पात करता था। मान्धाता एक प्रबळ संन्य लेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु ईश्वरे-च्छासे वहीं वे वोर गतिको प्राप्त हुए। उनके बाद अयोध्याके सिंहासन पर उनके ज्येष्ट पुत्र-पुष्कृत्स अधिष्टिन हुए थे। मान्धाताके समान पराक्रमी और दानवीर महोपति बहुत कम हुए है। संसारमें उसोका जन्म सक्त है, जिसने उज्जवल यश

## 

समान प्रतापी, रणधीर और चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रतापी, रणधीर और चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रतापी, रणधीर और चक्रवर्ती नरेश थे। वे सुद्धिमान श्रारधीर, धिर्मिष्ट, न्यायी और ज्ञानी पुरुष थे। यज्ञा-दिक शुभ कम्मी द्वारा उन्होंने अपनी और अपने पूर्व जोंकी कीर्तिमें वृद्धि की थो। ब्राह्मणोंका वह बड़ा आदर करते थे। स्वयं कष्ट उठाकर भी प्रजाको वे सुख पहुंचाते थे। उन्होंने अनेक प्रजा पीड़क अन्यायियोंका नाश किया था। उनका नाम सुनतेही शत्रुगण थर्रा उठते थे। जव दानवोंसे युद्ध होता, तव इन्द्र उनसे सहायता लेते थे। मुचकुन्दने अनेक चार द्वान घोंको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी।

एक बार देव और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। मुचकुन्द देवताओं के सेनापित थे। उन्होंने दीर्घ काल पर्य नत सैन्य सञ्चा लन और युद्ध किया। अन्तमें कार्तिकेय खामीने उनका स्थान ग्रहण कर उन्हें अवकाश दिया। इन्द्रने उस समय मुचकुन्द से कहा,—"राजन्। आपने बड़ा परिश्रम किया हैं, अत: अव कुछ दिवस विश्राम करिये। आपकी वोरता सराइनोय है। आपने हमें जो सहायता ही है, तदर्ध हम आपके ऋणी हैं। निष्कण्टक राज्य छोड, सुकोंको जलाञ्जल दे, आपने कए उठाया और युद्धमें सैनिक तथा आत्मीय जनोंका भोग दिया, अतः मैं आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षके दाता एक अिंग्लाशी विष्णु भगवानहीं हैं, अतः उसको छोड़कर आप अभिलपिन वर मांग सकते हैं।"

मुवकुन्दने कहा,—अमरेश! मुझे और कुछ न चाहिये। मैं श्रान्त और फलान्त हो रहा हूं। दीर्घ कालसे मैंने निष्टा नहीं ली, अतः मुक्ते ऐसा कोई स्थान बतलाइये, जहां मैं दीर्घ काल पर्यन्त निर्विद्य सो सक्तं।

देवराजने कहा,—अच्छा, आप गन्धमादनकी किसी गुका
में जाकर सो रहिये । द्वापरके अन्त पर्ध्यन्त वहां आप निदा
ले सकेंगे। इसके पहले जो आपको जगायेगा वह जलकर
मस्म हो जायगा। भगवानका जव कृष्णावतार होगा, तव वे आपको दर्शन भी देंगे।"

इन्द्रको यह वात सुनकर मुचकुन्द गन्धमाइनको एक गुकार्ने जाकर सो रहे। द्वापर्के अन्तमें जब सुष्यावतार हुआ तब जरासन्धको ओरसे कालयवन उनसे युद्ध करने गया। श्री-सुष्णने बिचार किया, कि युद्धमें प्रवृत होनेसे अनेकानेक मनुष्यों का संहार होगा, अतः केवल कालयवनकाही नाश करना चा-हिये। निदान वे युद्धारम्म होतेही मैदान छोड़ भगे। भाग कर वे उस गुकामें पहुंचे, जहां मुचकुन्द सो रहे थे। उन्होंने

मुचकुन्द

मुचकुन्दको अपना पीताम्बर खोढ़ा दिया धीर आप एक कोनेमें छिप रहे।

कालयवनने श्रीकृष्णको भागते देखकर उनका पीछा किया। गन्धमादनकी गुफामें जब वे छिए रहे तब वह उनहें दूंदने छगा। अन्तमें पीताम्बर परिवेष्ठित सुचकुन्दको उसने श्रोकृष्ण समक्तकर एक छात मारी। छात छगतेही सुवकुन्द की निद्रा भङ्ग हो गयो और उनकी कोधान्निमें पड़ काळयवम वहीं भस्म हो गया। उसी सयय श्रोकृष्णने उन्हें दर्शन दे वतलाया, कि उत्तर दिशामें जाकर कुछ काछ तप करनेसे तुम्हारी मुक्ति होगी। मुचकुन्द उनके आदेशानुसार वदिकाश्रम चले गये और वहीं तप करते हुए परमपदको प्राप्त हुए।



#### ्रै सत्यक्षाही हिरिश्चन्द्र ई ७-चाल-चाल-ए-चाल-छै.

"हरिश्चन्द्र समो राजा न भूतो न भविष्यति"

वित्यवादी राजा हरिश्चन्द्र सूर्य्यवंशी इक्ष्वाकु कुलोत्प-न्न राजा सत्यवतके पुत्र थे। उनकी माताको नाम था सत्यरथा। उनका जन्म सत्ययुगमें हुआ था और वे अ-योध्यापुरोमें राज्य करते थे। वे महापराक्रमी, महादाता, सत्य-वादी, शूरवोर, विद्वान, धरमें शील, और दयोवान थे। वह न्याय नीति ओर धर्म पूर्वक राज्य करते थे तथा प्रजापालनमें सदा तत्पर रहते थे। राजा और प्रजामें परस्पर बडा प्रेम था। **छ**ष्ट्रमी, और सरस्वती, दोनोंकी उनपर समान कृपा थी। व जैसे पेश्नरपंशाली थे वेसेही ज्ञानी भी थे। लक्ष्मी कैसी चश्चल है, और उसपर कितना विश्वास रखना चोहिये, यह वे अ-च्छी तरह जानते थे। ऐश्वर्यं होनेपर भी वे उसके मोहजालमें उलमें हुए न थी। सम्पत्तिको देखकर न उन्हें हर्ष ही होता था, न विपत्तिको देखकर शोकही । सुख और दुःखमें वह एक समान रहते थे। उनकी सती और साध्वी स्त्रोका नाम था शैव्या। लोग उसे तारामतीके नामसे भी पुकारते हैं।

राजा हरिश्चन्द्र सच प्रकारसे सुखी थे, परन्तु उन्हें सन्तित का सुख नथा। इसके कारण वह किञ्चित उदास रहते थे। महात्मा विशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। उन्होने उन्हें वरुण देवकी आराधना करनेका आदेश दिया। हरिश्चन्द्र उनके आदेशानुसार आराधनामें लीन रहने लगे। कुछ काल उपरान्त, वरुणदेवकी कृपासे, उन्हें रोहित नामक पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई। हरिश्चन्द्रने उसके वित्रान द्वारा वरुण देवको सन्तुष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय वह उसे पूर्ण न कर सके। इस दोवसे उन्हें जलोदर रोग हो गया और वे पीड़ित रहने छगे। राजकुमार शेहित अपने पिताका यह कष्ट न देख सका। वह उन्हें दुख मुक्त करनेके लिये आतम समर्पण करनेको तय्यार हुथा, परन्तु विशष्टिने उसकी रक्षाका उपाय सीच कर हरिश्च-न्द्रको सळाह दी और तद्युसार उन्होंने एक ब्राह्मणको सी गार्ये देकर उसका पुत्र मोल ले लिया। उस ब्राह्मण कुमःरका नाम था शुनः शेष। स्थिर हुआ, कि रोहितके चदले यही बिल . वेदी पर बिलदान कर दिया जाय। यथा साथ हरिश्चन्द्रने यज्ञा-रम्म किया। वशिष्ठकी ओरसे विश्वामित्र होता नियत हुए। निर्दोप शुन: शेपको देखकर विश्वामित्रको दया आ गयी । उन्होंने उस-का प्राण वचानेके लिये वरुणकी आराधना आराम की। आरा-धनासे षरुण देव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने विना वितरान ि लियेही हरिश्चन्द्रका रोग दूर कर दिया। फडतः शुनः शेवको रक्षा हुई भौर रोहितकी भी चिन्ता दूर हो गयी।

प्राचीनकालमें चक्रवर्ती नरेश राजस्य यक्त करते थे। टरि अन्द्रने भी वह यक्त किया था। महातमा विश्वष्ठ होता नियत हुए थे। यक्त निर्विद्ध समात होने पर हरिश्चन्द्रने उनकी वहे प्रेमसे पूजा की थी। जिस समय वह विदा हो कर जारहे थे, उसी समय विश्वामित्रसे भेट हो गयी। विश्वामित्रके पूछने पर विश्वपेत राग्य हाल चतलाया और हरिश्चन्द्रको सत्य-वादी उदार तथा हागी कह कर उनकी वही प्रशसाकी।

विश्वामित्रका खमाव वड़ा फोधी था। हरिश्चन्द्रकी प्रशंसा उन्हें अच्छी न लगी। उन्होंने विश्व हे कह भी दिया, कि हरिश्चन्द्र प्रशंसा करने योग्य नहीं है, परन्तु वह आपका यजमान है, अतः आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं। विश्व मित्रकी इस बातका कोई खयाल न किया और उनका गुण-गान करते ही रहे। अन्तमें विश्वामित्र उलक पड़े। उन्होंने कहा — "विश्व ! आप जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और जिसे सत्यवादी कह रहे हैं उसे में असत्यवादी न सिद्ध कर दूं, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं।"

र्चाणप्रते कहा — नहीं विश्वामित्र! मैं जो कहता हूं वह ठोक हो है। यजमान होनेके कारण मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता। हांश्यन्द्र वास्ववमें सत्यवादी, धर्मिष्ठ और दानवीर है। यदि आपका मेरी बात पर विश्वास न हो, तो परीक्षा छेकर देख छी जीय।

विश्वामित्रने विशिष्ठकी वात मान छी। वह उनसे आन्तरिक

لك)(حار

में उसे भूलसे पीगया हूं। ऋषिने हुँस कर कहा—"तव तो ठीक है। तुम्हारेही पुत्र होगा।"

ऋषिकी यह वात सुनकर यौवनाश्वको वड़ा खेद हुआ, परन्तु ईश्वरेच्छा समक्त कर उन्होंने शान्ति धारण की। तदन- क्तर उनका उदर वढ़ने छगा और नव मासके बाद जव प्रसवका समय आया, तव ऋषियोंने उनकी वाम कुक्षि चीरकर बालक निकाल लिया। जब वह दूधके लिये रोने छगा तव धायकी चिन्ता हुई। उसी समय इन्द्रने उपिथत हो कहा—"इदं मान्धा-स्यति—यह मुक्षे धायेगा-मेरा दूध पियेगा।" वादको उन्होंने अपना अस्त युक्त कराडुष्ट उसके सुखमें रख दिया और वह उसे पीकर सदैवके लिये तृप्त होगया। इसी बात पर उसका नाम रक्खा गया—"मान्धाता।"

मान्धाताने यथा समय विद्योपादर्जन और उसके बाद कुछ काल तप किया। तपसे उन्हें अजगन धनुष और दिन्यास्त्रों की प्राप्ति हुई। उन अस्त्रोंके प्रतापसे उन्होंने अनेक प्रदेशोंपर आधिपत्य जमा लिया। अपने पराक्रमसे उन्होंने सबको पराजित कर चक्रवर्ती राज्य खापित किया। उनका कोष बहुमूल्य रह्नोंसे परिपूर्ण था। सत्पात्रोंको दान, विद्वानोंको आश्रय और प्रजाको सुख देनेमें वह उसका उपयोग करते थे। उयों ज्यों वह खर्च करते थे, त्यों त्यों उनका धन उढ़ता था। उन्होंने सौ अभ्वमेध और सौ राजस्य यह किये थे। वह प्रति दिन मुक्त-हस्तसे धन-दान किया करते, अतः लोग उन्हें दान-

धोर कहते थे। अपनी प्रजाका वह पुत्रकी भांति पालन करते थे। महात्मा विशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंके आदेशानुसार सारा राज-काज होता था। प्रजाका उनपर वड़ा प्रेम था। रावण समान राजा और अत्याचारो दस्युगण उनसे संत्रस्त रहते थे, अन: उनका नाम "त्रसदस्यु" पड़ा था।

मान्धाताका विवाह महान् प्रतापी और चक्रवर्तो राजा शश विन्दुको चिन्दुमती नामक कन्याके साथ हुआ था। वे एक पत्नी व्रत पालन करते थे। पत्नोके अतिरिक्त अन्य स्त्रियां उनके निकट कन्याके समान थीं। विन्दुमतोसे उन्हें 'पुरुक्तत्स, धर्मसेन और मुचक्कन्द-यह तीन प्रतापी पुत्र तथा पचास कन्यायें उत्पन्न हुई' थीं। मान्धाताने उन सब कन्याओंका विवाह सौभरि ऋपिके साथ कर दिया था।

मान्धाताके राज्यमें एक बार वारह वर्ष पर्य्यन्त वृष्टि न हुई थी। उस समय उन्होंने अपने तपोबलसे पर्जन्य वृष्टि कर प्रजाका दुःख दूर किया था। लवणासुर नामक एक शिक्त-शाली असुर उनके राज्यमें बड़ा उत्पात करता था। मान्धाता एक प्रश्न सेन्य लेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु ईश्वरे-च्छासे वहीं ये चोर गतिको प्राप्त हुए। उनके चाद अयोध्याके सिंहासन पर उनके उपेष्ट पुत्र-पुरुक्तन्स अधिष्टिन हुए थे। मान्धाताके समान पराक्रमी और दानवीर महोपति बहुत कम हुए है। संतारमें इसोका जन्म सक्त है, जिसने उज्ज्यल यश प्राप्त कर अपना नाम कमर किया।

#### के कार्य के कार्य के कार्य के कि कार्य के

समान प्रतािं , रणधीर श्रीर चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रतािं , रणधीर श्रीर चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रति। , धिर्मिष्ट , स्यायी श्रीर ज्ञानी पुरुप थे। यज्ञा-दिक श्रुम करमी द्वारा उन्होंने अपनी श्रीर अपने पूर्व जोंकी कीर्तिमें हृद्धि की थी। ह्या ह्या जेंका वह बड़ा आहर करते थे। स्वयं कष्ट उठाकर भी प्रजाको वे सुख पहुं चाते थे। उन्होंने अनेक प्रजा पीड़क अन्यािययोंका नाश किया था। उनका नाम सुनतेही शत्रुगण धर्रा उठते थे। जब दानवोंसे युद्ध होता, तब इन्द्र उनसे सहायता छेते थे। मुत्रकुन्द्रने अनेक चार दान-धोंको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी।

एक वार देव और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। मुचकुन्द देवताओं के सेनापित थे। उन्होंने दीई काल पर्यन्त सैन्य सञ्चा लन और युद्ध किया। अन्तमें कार्तिकेय खामीने उनका स्थान प्रहण कर उन्हें अवकाश दिया। इन्द्रने उस समय मुचकुन्द से कहा,—"राजन्! आपने वड़ा परिश्रम किया हैं, अतः अव कुछ दिवस विश्राम करिये। आपकी वोरता सराइनोय है।

३७२

आपने हमें जो सहायता दी है, तद्र्ध हम आपके ऋणी हैं। निष्कण्टक राज्य छोड, सुलोंको जलाञ्जलि दे, आपने कष्ट उठाया और युद्धमें सैनिक तथा आत्मीय जनोंका भोग दिया, अतः मैं आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षके दाता एक अवि नाशी विष्णु भगवानही हैं, अतः उसको छोड़कर आप अभिल्पित वर मांग सकते हैं।"

मुचकुन्दने कहा,—अमरेश! मुझे और कुछ न चाहिये। मैं श्रान्त और फ्लान्त हो रहा हूं। दीर्घकालसे मैंने निष्टा नहीं ली, अतः मुफ्ते ऐसा कोई खान बतलाइये, जहां मैं दीर्घकाल पर्यन्त निर्विद्य सो सक्त'।

देवराजने कहा,—अच्छा, आप गन्धमादनकी किसी गुका
में जाकर सो रहिये । द्वापरके अन्त पर्य्यन्त वहां आप निद्रा
छे सकेंगे। इसके पहले जो आपको जगायेगा वह जलकर
भस्म हो जायगा। भगवानका जव कृष्णावतार होगा, तब वे आपको दर्शन भी देंगे।"

इन्द्रकी यह बात सुनकर मुचकुन्द गन्धमादनकी एक गुफानें जाकर सो रहे। द्वापरके अन्तमें जय कृष्णावतार हुआ तब जरासन्यकी ओरसे कालयवन उनसे युद्ध करने गया। श्री-कृष्णने विचार किया, कि युद्धमें प्रचृत होनेसे अनेकानेक मनुष्यों का संहार होगा, अतः केवल कालयवनकाही नाध करना चा-हिये। निदान वे युद्धारम होतेही मैदान छोड़ भगे। भाग कर वे उस गुकामें पहुंचे, जहां मुचकुन्द सो रहे थे। उन्होंने मुचकुन्दको अपना पीताभ्यर थोड़ा दिया और आप एक कोनेमें छिप रहे।

कालयवनने श्रीकृष्णको भागते देखकर उनका पीछा किया। गन्धमादनकी गुफामें जब वे छिए रहे तब वह उन्हें ढ़ूंदने छगा। अन्तमें पीताम्बर परिवेष्ठित मुचकुन्दको उसने श्रीकृष्ण समक्तकर एक छात मारी। छात छगतेही मुबकुन्द की निद्रा भङ्ग हो गयो और उनकी कोधाशिमें पड़ कालयवन वहीं मस्म हो गया। उसी सयय श्रीकृष्णने उन्हें दर्शन दे यतलाया, कि उत्तर दिशामें जाकर कुछ काल तप करनेसे तुम्हारी मुक्ति होगी। मुचकुन्द उनके आदेशानुसार वदरिकाश्रम बले गये और वहीं तप करते हुए परमपदको प्राप्त हुए।



# ्रे अप्टमकारी हारिश्चन्द्र <del>१</del>

#### "हरिश्चन्द्र समोराजा न भूतो न भविष्यति"

. त्यवादी राजा हरिश्चन्द्र सूर्य्यवंशी **र**श्वाकु कुलोत्पन च राजा सत्यवनके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था सत्यरथा। उनका जन्म सत्ययुगमें हुआ था और वे अ-योध्यापुरीमें राज्य करते थे। वे महापराक्रमी, महादाता, सत्य-वादी, शूरवीर, विद्वान, धर्म शील, और दयावान थे। , वह न्याय नीति सोर धर्म पूर्वक राज्य करते थे तथा प्रजापालनमें सदा तत्पर रहते थे। राजा और प्रजामें परस्पर बड़ा प्रेम था। **ळक्मो, और सरस्वती, दोनोंकी उनपर**्समान ऋपा थी। व जैसे पेश्वर्य्यशाली थे वैसेही ज्ञानी भी थे। लक्ष्मी कैसी चञ्चल है . और उसपर कितना विश्वास रखना चोहिये, यह वे अ-च्छी तरह जानते थे। ऐश्वर्ध्य होनेपर भी वे उसके मोहजालमें उलमे हुए न थे। सम्पत्तिको देखकर न उन्हें हुर्प ही होता था, न विपत्तिको देखकर शोकही । सुख और दुःखर्मे वह एक समान रहते थे। उनकी सतो और साध्वी स्त्रोका नाम था शिव्या। लोग उसे तारामतीके नामसे भी पुकारते हैं।

राजा हरिश्चन्द्र सव प्रकारसे सुखी थे, परन्तु उन्हें सन्तति का सुख नथा। इसके कारण यह किञ्चित उदास रहते थे। महातमा विशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। उन्होंने उन्हें वरुण देवकी आराधना करनेका आदेश दिया । हरिख्यन्द्र उनके आदेशानुसार आराधनामें लीन रहने लगे। कुछ काल उपरान्त, घरणदेवकी कृपासे, उन्हें रोहित नामक पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई। हरिश्चन्द्रने उसके वलिदान द्वारा चरुण देवको सन्तुष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय वह उसे पूर्ण न कर सके। इस दोपसे उन्हें जलोदर रोग हो गया और वे पीड़िन रहने लगे। राजकुमार रोहित अपने पिताका यह कप्ट न देख सका। वह उन्हें दुख मुक्त करनेके लिये आतम समर्पण करनेकी तय्यार हुथा, परन्तु वशिष्टने उसकी रक्षाका उपाय सोच कर हरिश्च-न्द्रको सळाइ दी और तद्युसार उन्होंनें एक ब्राह्मणको सी गार्ये देकर उसका पुत्र मोल ले लिया। उस ब्राह्मण कुमारका नाम था शुनः शेप। खिर हुआ, कि रोहितके बद्छे यही बिछ , वेदी पर विलदान कर दिया जाय । यथा स⊣य हरिश्चन्द्रने ्यज्ञा-रम्म किया। वशिष्ठकी ओरसे विश्वामित्र होता नियत हुए। निर्दोष शुनः शेपको देखकर विश्वामित्रको दया था गयी । उन्होंने उस-का प्राण बचानेके लिये वरुणकी आराधना आरम्भ की। आरा-धनासे षरुण देव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने विना बिट्यान छियेहो हरिश्चन्द्रका रोग दूर कर दिया। फलतः शुनः श्रीनको रक्षा हुई और रोहितकी भी चिन्ता दूर हो गयी।

प्राचीनकालमें चक्रवर्ती नरेश राजस्य यझ करते थे। हिर् श्चन्द्रने भी वह यह किया था। महीतमा विशिष्ठ होता नियत हुए थे। यह निर्विष्ठ समाप्त होने पर हरिश्चन्द्रने उनकी बढ़े प्रेमसे पूजा की थी। जिस समय वह विदा हो कर जारहे थे, उसी समय विश्वामित्रसे भेट हा गयी। विश्वामित्रके पूछने पर विशिष्ठने सारा हाल वतलाया और हरिश्चन्द्रको सत्य-वाही उदार तथा हानी कह कर उनकी वड़ो प्रशासाकी।

विश्वामित्रका स्वभाव वड़ा क्रांधी था। हरिश्चन्द्रकी प्रशंसा उन्हें अच्छी न छगी। उन्होंने विशिष्ठसे कह भी विया, कि हरि-श्चन्द्र प्रशंसा करने योग्य नहीं है, परन्तु वह आपका यजमान है, अतः आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं। विशिष्ठने विश्वामित्रकी इस बातका कोई खयाछ न किया और उनका गुण-गान करते ही रहे। अन्तमें विश्वामित्र उछक पड़े। उन्होंने कहा — "विशिष्ठ! आप जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और जिसे सत्यवादी कह रहे हैं उसे मैं असत्यवादी न सिद्ध कर हूं, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं।"

र्वाशप्ति कहा — नहीं विश्वामित्र ! मैं जो कहता हूं वह ठोक ही हैं। यजमान होनेके कारण मैं उसकी प्रशसा नहीं करता। हिश्यन्द्र वास्ववमें सत्यवादी, धिर्मिष्ठ और दानवीर है। यदि आपका मेरी बात पर विश्वास न हो, तो परीक्षा लेकर देख ली जीय।

विश्वामित्रने विशिष्ठकी वात मान ली। वह उतसे आन्तरिक

होष भी रखते थे। वशिष्ठ जिसे आम कहते, विश्वामित्र उसे इमली कहनेको तय्यार रहते। हरिचन्द्रका सत्य छुड़ा नेके लिये वह अनेक प्रकारके उपाय करने लगे। वनमें जाकर उन्होंने शूकरादिक ऐसे पशु उत्पन्न किये जो अयोध्यामें आकर हरिश्चन्द्रकी प्रजाको उत्पीडित करने लगे।

पक दिन ऐसेही पक शूकरका हरिश्चन्द्रने पीछा किया। वह प्रजाको बड़ा कए देता था। हरिश्चन्द्रने उसे मार डालनेका निश्चय किया था, परन्तु जंगलमें जाकर वह न जोने कहां गायव ही गया। उन्होंने उसकी बड़ी खोजकी, परन्तु वह कहीं न मिला। चारोंओर मटकनेसे हरिश्चन्द्र थक भी गये। लौटनेकी इच्छाकी तो रास्ता भी न मिला। दोपहर हो चुकी थी। तृषांसे कंठ सूख रहा था। जलाशयकी खोज करते हुए एक नदी मिल गयी। हरिचन्द्र घोड़ेसे उतर पड़े। घोडा हरीहरी घास चरने लगा और वे जल पान कर एक शिला खएड पर विश्राम करने लगे।

स्वस होनेके वाद जिस समय वे वहांसे चलनेको प्रस्तुत हुए, उसी समय उन्हें विश्वामित्र प्रेरित दो हरिण दिखाई दिये। हिन्छान्द्रने उनका अनुसरण किया। एक शित्र मन्दिरके पास पहुंच कर वेभी गायव हो गये। अब हरिचन्द्र बढ़े विचारमें पड़ गये। चारोंओर ध्यान पूर्वक देखते रहे, परन्तु कोई मार्ग न दिखाई दिया। उसी समय ब्राह्मण वेशमें विश्वामित्रने उप- हिथन होकर कहा—राजन् ! मैंने विश्व हारा आपकी विपुला की कि सुनो है। महीतलमें आपके समान उदार और दाता

स्रीर कोई नहीं है। मुम्हे अपने पुत्रका विवाह करना हैं, अतः धनकी स्रावश्यकता है। मैं आपसे यथाशक्ति सहायता देनेके लिये प्रार्थना करता हूं।"

हरिश्चन्द्रने प्रणाम कर कहा — हे विप्रदेव ! इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। आप राज-सभामें उपस्थित होना; वहीं आप-की इच्छा पूर्ण कक्षेगा। इस समय में मार्ग भूल गया हूं। यहि आप बतला दें तो बड़ा उपकार हो।

छद्मवेशी विश्वामित्रने हरिश्चन्द्रको मार्ग बतला दिया। हरिश्चन्द्र उसे धन्यवाद देते हुए अयोध्या पहुंच गये। दूसरे दिन इसी वेशमें विश्वामित्र दान लेनेको उपस्थित हुए। उन्हें देख कर हरिश्चन्द्रने कहा—"हे द्विज! मैं आपका उपलत हूं। आपके लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वह मांग लो। न देने योग्य घस्तु भी में आपको दे दूंगा। मैं केवल यशका भूखा हूं। संसारमें जन्म लेकर जो अपनी समृद्धि द्वारा परलोकमें सुख देनेवाले उज्ज्वल यशका उपाज नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है।"

हरिश्चनद्रकी यह बार्त सुन, विश्वामित्रने कहा—राजन् ! यदि आप मुद्दे अभिलिषत वस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य और सर्वस मुद्दे अर्पण करें।

हरिश्चन्द्रने उसी क्षण भवना सर्वेख विश्वामित्रको भर्षण कर दिया। वे सिंहासनसे उनर पड़े और उस पर उन्हें वै-ठालकर अपना राजसुकुट उनके शिरपर रख दिया। इसके चाद विश्वामित्रने उचित दक्षिणा देनेको कहा। हरिश्चन्द्रने देना तो खीकार कर लिया, परन्तु घड़े विचारमें पड गये। अब उनके पास एक कपिर्व का भी न थी। राजकोष वे पहलेही अर्पण कर चुके थे। केवल स्त्री और पुत्र बचे थे, परन्तु उनके पास भी वस्त्रोंके अतिरिक्त और कुछ न था। हरिश्चन्द्र घड़ी प्रसमञ्जसमें जा पडे। जब यह समाचार नगरमें फैला, तव वारों और हाहाकार मच गया।

व्राह्मणको राज्य और सर्वस सों पकर हरिश्चन्द्र स्त्री और पुत्र सहित नगरके वाहर निकल आये। जनता अश्रु बरसाती हुई उन्हें चिदा कर गयी। नगरी ऊजड़ मालूम होने लगी और सर्वत्र उदासीकी काली घटा छागयी। लोग हरिश्चन्द्रकी भूरि भूरि प्रशंसा और विश्वामित्रकी निन्दा करने लगे। हरिश्चन्द्र वन जानेको तथ्यार हुए, परन्तु विश्वामित्रने कहा—मेरी दिख्या देकर चाहे जहां जाऱ्ये। यदि न देना हो तो कह दो, कि न द्ंगा। इन्कार करनेपर में छोड़ भी सकता हूं। यदि अपने किये पर तुम्हें पश्चाताप होता हो, तो राज्य भी ले लो। मुझे कुछ न चाहिये। यदि यह मानते हो, कि दिया है तो मुक्के दिख्या भी मिलनी चाहिये।

हरिश्चन्द्रने कहा, में सूर्य्यवंशी क्षत्रिय हूं। सैने राजसूय यज्ञ किया है। में याचकको इच्छित वस्तु देता रहा हूं। अब भी में इन्कार नहीं कर सकता। जो देना है में अवश्य दुंगा। आपके ऋणसे मुक्त होना मेरा प्रथम कर्तव्य हैं। आप धेर्य भारण करें और मुझे थोड़ा समय दें। मैं कहींसे धन प्राप्त कर शीब्रही आपकी दक्षिणा दे दुंगा।

विश्वामित्रने कहा—धन प्राप्त करनेका तुम्हारे पास्त अव कोई साधन नहीं है। राज्य, कोब, सेना और सर्वस्त्र मुक्ते अपैण कर चुके हो। तुम इस समय निर्धन हो। कहीं अव धन मिलनेकी सम्भावना नहीं है। न तुम मुक्ते कए दो न मैं तुम्हें दूं। ऐनी दशामें तुम्हें तङ्ग करना मुद्दे उचिन भी नहीं प्रतीत होता। केवल यह कह दो, कि मैं नहीं दूंगा। यस, फिर मैं कदापि न मागूंगा।

हरिश्चन्द्रने कहा—भगत्रन्! यह कैसे कइ सकता हूं। आ प घरें घारण करें, मैं बावको दक्षिणा अत्रश्य दूंगा। अभी हम लोगोंका शरीर शेष है। इसे बेच कर भी मैं आपके ऋणते मुक्त हूंगा। यहां कोई आहक हो तो आप बतलाइये, अन्यथा हम लोग काशीमें किसीका दासत्व खीकारकर आपको सन्तुष्ट करेंगे।

विश्वामित्रने हरिश्चन्द्रकी यह बात मान लो। काशीमें दक्षिणा चुकाना खिर हुआ। हरिश्चन्द्र; शेव्या और रोहित तीनों काशीके लिये रवाना हुए। पैद् उचलना पडता था। गरमोके दिन थे। सूर्यदेव आनी किरणोंसे आग वरसा रहे थे। भूनल तवासा तप रहा था। जलाशय जल-होन हो रहे थे। राजमहलमें रहने और गुदगुरे गहोंपर सोनेवाले यह तीनों पथिक स्था, त्या, और परिश्रमसे मृन तुल्य हो गये।

दोपहरका समय था। भूमिपर पैर भी न रक्षा जाता था। उसी समय फिर विश्वामित्र ब्राह्मण वेशमें उपस्थित हुए। उन्होंने कहा— "में एक ब्राह्मण हूं। मेरे एक स्त्री और पुत्र है। इसी समय हमें कुछ रास्ता तय करना है। यदि आप तीनों जन अपने जूते निकाल दें, तो बड़ी छपा हो।

हरिश्चन्द्रने ब्राह्मणकी ओर देखा। उसे चे नाहीं न कर सके। तत्काल उन्होंने अपने जूते निकाल दिये। शैन्या और रोहितने भी उनका अनुसरण किया। ब्राह्मण जूते ले घन्यवाद देता हुआ एक ओर चला गया।

अब तीनों जन नङ्गे पैर रास्ता तय करने लगे। पैरोंमें छाले पड़ गये और उनसे जल वहने लगा। कांटे. भी चुभ गये। जिन्हें भूमिपर पैर भो न रखना पड़ता था, उनकी यह दशा हुई ! शैन्याके चरण—तल कमल—दलके समान कोमल और अरुण थे। पुष्पोंपर चलनेमें भी उसे कप्ट होता था। आज उसकी जो दशा हुई वह अवर्णनीय थी। राजकुमार रोहित जल न मिलनेके कारण मूर्च्छित हो शिर पड़ा। विश्वामित्र हरि-अन्द्रका सत्य छुडाने पर तुले हुए थे। तत्काल उन्होंने ब्राह्मण वेशमें उपिस्त हो जल देना चाहा। हरिअन्द्रने क्षात्र-धर्मानुसार यह भी लेनेसे इन्कार कर दिया। ब्राह्मणकी वस्तु कैसे ली जा सकती हैं। दु:क मुक्त होनेके लिये क्या धर्मको जलाञ्चलि दे दी जाय! हरिअन्द्रके लिये यह सर्वथा असरमंव था।

विश्वामित्रने इसी प्रकारकी आपत्तियां उपस्थित कर, हरि

चन्द्रको चिचलित करना चाहा, परन्तु उनका उहे १य सफल न हुआ। आगे चल कर उन्होंने चनमें आग लगा ही। चारों ओर दावानल धधक उटा। घवड़ाइटमें हरिश्चन्द्र और रेट्याका साथ छूट गया। शेट्या एक स्थानमें चेठकर चिलाप करने लगीं। उसी समय उस छद्दमवेशी ब्राह्मणने दो शव उनके सम्मुख ला कर रख दिये। शब पहचाने न जा सकते थे। उसने शेट्यासे कहा—"यह तेरे पति और पुत्र हैं। दावानलकी लपटोंमें पड़ कर इनका प्राणान्त हो गया है।"

शंक्याने विश्वास कर लिया। यह दोनंको गोदमें छेकर विलाप करने लगीं। अन्तमें काष्ट एकत्र कर वे सती होनेको प्रस्तुत हुई, परन्तु ऋषिवेशमें विश्वामित्रने आ कर कहा—"साय-ङ्कालमें सती होना धर्म्म विषद्ध है। मेरे आश्रम चलो और वहीं रात्रि व्यतीत करो।"

शेव्याने आश्रम जानेसे इन्कार कर दिया। वह वहीं निज्जीन अरायमें अफेले बैटी रहीं। दोनों शत्र उनकी गोदमें थे और आखोसे अविराम जल श्वारा वह रही थी। उसी समय दो मायावी व्याप्त उपस्थित हुए और दोनों शब उठाकर कहीं विलुप्त हो गये। अब शैव्याके दु:सका वारापार न रहा। वह फूट फूट कर रोने और कलपने लगीं। दैवेच्छासे उसी समय उन्हें खोजते हुए हरिश्चन्द्र और रोहित था पहुंचे। शैव्या उन्हें देख कर प्रसन्न हो गयीं। कुछही दिनोंमें इन कठिनाइयोंका सामना करते हुए वह काशी पहुंच गये।

काशीमें पहुँ च कर हरिश्चन्द्र चिन्ता सागरमें लीन हो गये।

ब्राह्मणका ऋण किस प्रकार चुकाया जाय इसी विचारमें वह

शिर नीचा कर चैठ रहे। शैव्याने उनकी यह दशा देख कर

कहा—"महाराज! चिन्ता न करिये। सत्यके समान और

धर्म नहीं है। मैं आपकी दाली हूं। मुझे कहीं बेंच दीजिये।

जो धन मिले वहब्राह्मणको देकर सन्तुष्ट करिये। कैसीही आपिते

क्यों न आये, हमें धर्म न छोड़ना चाहिये। ब्राह्मणको चचना
गुसार धन देना परम कर्च व्य है।"

हरिश्चन्द्र शेन्याकी यह बात सुनकर मूर्च्छित हो गये। शैन्याने समुचित उपचारों द्वारा उनकी मूर्च्छा दूरकी। हरिश्चन्द्रने दु:बित हो कहा—क्या अन्तमें यही करना पढ़ेगा? और कोई उपाय नहीं है?

उसी समय सामनेसे एक ब्राह्मण श्रांता हुआ दिखाई दिया।
तेजिलता, अङ्गकान्ति और चल्लाभरण देखनेसे, वह धनवान
प्रतीत होता था। शैन्याने कहा—यह ब्राह्मण धनवान मालूम
देता है। यदि इससे कहा जाय और सारा हाल बतलाया जाय,
तो संभव है, कि इसे इया भाजाय और यह ब्राह्मणको देने जिनना
धन दे दे।

हरिश्चन्द्रने कहा—ित्रये ! भें उससे याचना कहें ? यह कर्म तो मुक्तसे न होगा। यह करना, दान देना, अध्ययन करना, प्रजा पालन और शरणागतको रक्षा करना यही क्षत्रियोंका धर्म है। क्षत्रियके लिये ब्राज्ञणसे मागना महारात है। भें दान देना रहा हूं। वहो भावना अव भी मेरे हृद्यमें वसी हुई है। तल-वारकी तीक्ष्ण धारसे जीभके दो टुकड़े कर देना अच्छा है, परन्तु दीनता पूर्वक "देहि" शब्दका उच्चारण करना अच्छा नहीं। मैं क्षत्रिय हूं। न मैंने कमी यावना की है न कहँगा। धन मिले तो आज भी उसी प्रकार दान कहाँ।

शैन्याने कहा—प्राणनाथ! यदि मांगना धनुचिन है तो मुक्ते वेंच कर ब्राह्मणकी दक्षिणा दीजिये और धर्मका पालन करिये।

हरिश्चन्द्र यह सुन कर व्याकुल हो उठे। अन्तर्मे विवश हो खड़े हुए और कुएिउन खरमें लोगोंको सम्बोधित कर बोले— "भाइयां! जिसे दासीको आवश्यकता हो और जो इच्छित धन दे सकता हो वह मुक्ससे वातचीत करे!"

छोगोंने पूछा—भाई ! तुम कौन हो, जो इस प्रकार वीच बाजार पत्नोको बंच रहे हो ?

हरिश्चन्द्रने कहा -मैं कौन हूं, यह न पूछो। मैं नीच हूं-निर्द्य और राक्षस हूं। ऐसा न होता तो यह कर्म क्यों करता?

वही ब्राह्मण, जिससे शैक्याने धन मांगनेका कहा था, शैक्या को दासी रुपमें छेनेका प्रस्तुत हुआ। उसका नाम था काल-कौशिक। शैक्याके मूल्य खक्षप उसने एक वहकळ पर सुवर्ण मुद्राओंकी ढेर छगा दी। उसे देखकर हरिश्चन्द्रने शैक्याको छे जानेकी आक्षा दे दी। कालकोशिक शैक्याको साथ छे चला। चलते समय शैक्याने हाथ जाड़ कर कहा—हे ब्राह्मण! मुके जरा

पुत्रको गले लगा लेने दो। कीन जाने मेरी भीर उसकी अब भेट होगी या नहीं ! इतनी कृषा करी मुक्ते थोड़ा समय दो।

काल कोशिकने शैन्याकी प्राघं नाः स्वीकार कर लो। शैन्या और रोहित दोनों एक दूसरेको देख देखकर रोने लगे। शैन्या पराधीन हो चुकी थी। शीघ्रही वह ब्राह्मणके साथ जानेको बाध्य हुंई। वालक रोहित उनके पीछे लगा। ब्राह्मणने डांटा खपटा और माताने समकाया, परन्तु वह न लौटा। शैन्याने ब्राह्मणसे करुण स्वरमें कहा—"प्रभो! इसे भी मोल ले लो। मुक्त अमागिनीपर इतनी कृपा और करो।"

व्राह्मण छीट पड़ा। रोहितका मृत्य भी चत्कलपर रख, उसे मोल ले लिया। चलते समय शैन्याने पतिकी प्रदक्षिणा की और व्याकुल चित्तसे सजल नेत्र हो, करुण स्वरमें कहा,— "यदि मैंने दान किया हो, यदि मैंने होम किये हों, यदि मैंने ब्रा-ह्मणोंको सन्तुष्ट किया हो, तो उस जन्ममेंभी हरिश्चन्द्र मेरे-पति हों।"

यह हृद्य-द्रावक हृश्य देखकर हिरिश्च-द्रके ध्रैर्यका वांध-टूट गया। वे हाहाकार कर दीन हीनकी भांति करुणस्वरमें विलाप करने लगे। वह बोले,—"आज मेरी छाया मुक्तसे अलग हो रही है। हे पुत्र! क्या तू भी मुझे छोड़ चला, हे विप्र! में अब कहां जाऊं? विपितमें मेरा जो सहारा था, वह भी आज नष्ट हो गया। हे प्रिये! हे कल्याणि! मुक्ते राज्यके त्याग और बनवाससे जितना दु:ख न हुआ था, उतना तुम्हारे वियोग 'से होत्रहा है। मेरे सुख दु:खपर तुम्हारे सुख दु:ख निर्भर थे। मैं इस्वाकु कुळमें उत्पन्न हुआ था। एक विस्तृत राज्यका अधी-श्वर था। तुम्हें सब वकारका सुख मिलना चाहिये था; परन्तु हाय । आज तुम्हें दासत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। तुम्हा-री दशा देखकर मेरा हृद्य चूणं विदीणं हो रहा है। कलेजा मस्तोस रहा है और चित्त व्याकुल हो रहा है। हे देवि! मुभी अव कथायें सुनाकर सान्त्वना कीन देगा ?"

हरिश्चन्द्रको इसी प्रकार कलपते छोड़कर कालकीशिक, शैंच्य और रोहितको लेकर चला गया। हरिश्चन्द्र शोक साग-रमें निमग्न हो गये। शीव्रही ब्राह्मण वेशमें विश्वामित्र आ पहुचे। हरिश्चन्द्रने समस्त धन उनके सम्मुख रखकर कहा—"लोजिये भग वन्! सी और पुत्रको वेचकर मैंने यह धन प्राप्त किया है। अब आप मुक्ते ऋण-मुक्त करिये।"

विश्वामित्रने कहा,— "वाह, यह कैसे हो सकता है? तुमने सुक्ते इच्छित धन देनेको कहा था। मुझे राजसूय यश करना है अत: इतने धनसे फाम न चलेगा। इतनी दक्षिणा तो बहुत कम कही जा सकती हैं।"

हरिश्चन्द्रनें कहा—"प्रभो! मेरे पास अब और कुछ नहीं है। मेरा शरीर अभी शेष है। यदि कोई इसे मोल ले ले तो आप को च्छा पूर्ण हो सकती हैं।"

ः श्वामित्रने कहा—"में यह सब कुछ नहीं जानता। मुक्ते तो मन चाहिये। चाहे जहांसे जिस प्रकारसे हो लादो।

-لتكارزها

हिरिश्चाद्रने दिन्न हो, शिर नीचा कर लिया। दूसरेही क्षण उन्होंने पूर्व वत् अपने विकयार्थ घोषणा की। भीड़से एक मनुष्यने निकलकर कहा—''मैं प्रवीर नामक प्रसिद्ध चाएडाल हूं। मेरा दासत्व स्वीकार हो तो मूल्य दे दूं।"

हरिश्चनद्रने प्रवीरका दासत्व स्वीकार कर लिया। मूल्य स्वकृप उसने जो धन दिया वह उन्होंने विश्वामित्रको अर्पण कर दिया। प्रवीर उन्हें अपने साथ छे चला। उसी समय आकाश—वाणी हुई। देवताओने पुष्प वृष्टि कर.कहा—राजन्! तुम ऋण मुक्त हो गये। विश्वामित्र भी धन राशि छे आशीर्वाद देते हुए एक ओर चले गये।

चारडालने हिरश्चन्द्रको डोमके कार्य्यपर नियत किया। उन्हें शमशानमें रहना पड़ता। वहां दाह कर्मिके लिये जो लोग शब लाते, उनसे वे कर लेते और शबके वस्त्र पक्तत्र करते। शमशान काशीकी दक्षिण ओर था। रात दिन वहां चितायें जला करतीं थीं। लोगोंकी कन्दन ध्वनिसे सर्वदा वह श्यान पूरित रहता था। वहांका दृश्य बड़ाही मयङ्कर, हृदय-विदारक और करणा पूर्ण रहता था। हरिश्चन्द्रको दम मारनेकी भी फुरसत न मिलतीं थी। अनवरत परिश्चमके कारण उनका शरीर दुर्वल हो गया। शरीर निरन्तर चिता-भस्म-विलेपित रहता। किसी समय निद्रा लेनेका अवकाश न मिलता। एक वर्ष एक युगके समान प्रतीत हुआ। इतनेही समयमें उनकी काया पलट हो गयी। वे कुछ से फुछ हो गये और पहचाने भी न जाने लगे।

इधर हरिश्चन्द्रकी यह दशा थी, उधर शैन्या और रोहितक कृष्टोंका भी वारापार न था। एक दिन राजकुमार कालकीशिकके लिये कुश लाने गया। लीटते समय उसे तृपा लगी। भार उतार कर भूमिपर रख दिया और वह सरोवरमें जलपान करने लगा। सरोवरसे निकल कर उयोंहीं यह भारके पास पहुंचा त्योंही विश्वामित्र प्रेरित एक सर्पने उसे इस लिया। रोहित विचारा तरकाल कालके गालमे समा गया।

रोहितका यह मृत्यु-संवाद अन्य बालकोंने शैन्याको जा खुनाया। शैन्या पर मानो वज्र टूट पड़ा। वे कटी हुई कदलीकी भांति भूमि पर गिर पड़ीं। उनका हृदय टूक टूक हो गया। वे पुत्रका मुख देखकर जिस आशामें दिन बिताती थीं, उस पर भी पानी फिर गया। अब उन्हें संसार अन्धकार मय दिखाई देने स्वां। विनय अनुनय फरने पर कालकौशिकने अर्द्ध रात्रिके समय छुट्टी दी। उसी समय उदास चित्त और भग्न हृदय छै कर लड़खड़ाते पैरों शैन्या पुत्रके पास पहुंचीं।

रोहितके शबको गोंद्में छेकर शिव्या करण-कन्दन करने लगीं। वे वोली—हा देव! तूने यह क्या किया! मैं निराधार हो गयी। आज मेरा एक मात्र सहारा जाता रहा! अब मैं क्या करूँ और कहां जाऊँ! हे नागदेव! तुमने इस निर्देशका प्राण क्यों लिया! यदि दैवेच्छा ऐसी ही थी, तो अब मेरा भी प्राण छे छो, ताकि इसं-दु:खसे मैं छूट जाऊं! हे देव! मुफ सभागिनी पर तूने यह चळ्यात क्यों किया! क्या मरे हुएको मारनाही तेरा

45)(64

काम है ? हे रोहित ! हे पुत्र ! एक बार आंखें खोल दो ! देखों मेरी ! क्या दशा हो रही है । हे राजकुमार ! वतलाओ, अब मैं किसको देख कर दिन विताऊ गी ? हाय ! निराधारका आधार, मेरा एक मात्र सहारा, आंखका तारा तू कहाँ चला गया ?

शैव्या इसी प्रकार, निर्जन वनमें अन्यकारमयी अर्द्ध रात्रिके समय विलाप कर रही थीं। उसी समय छद्मवेशी विश्वामित्रने आकर कहा—"जल्दी जाकर इसका अग्नि संस्कार करो, अन्यथा चाण्डाल कर लिये बिना न रहेगा।"

शिव्या रोहितको उठा कर श्मशान छे गयीं। वहां चिताओं के अर्द्ध दग्ध काष्ठ पड़े हुए थे। शैव्याने उन्हीं की चिता तय्योरकी। इति इत्यान इसी श्मशानमें रहते हैं, यह उन्हें चिदित न था। दोनोंका चियोग हुए अधिक समय व्यतीत हो चुका था। कपरंगमें इतना परिचल न हो गया था—दोनोंकी ऐसी दशा होगयी थी, कि देखने पर भी एक दूसरेको पहचान न सकते थे।

शैन्याने चिता तय्यार कर ज्योंही उसमें आग लगायी, त्योंही हरिश्चन्द्रने आकर उसमें पानी छोड़ दिया। उन्होंने कुद्ध होकर कहा—"विना कर दिये शव नहीं जलाया जा सकता, यह क्या तुके नहीं मालम ! कर लेनेके लियेही तो मैं रातदिन यहां उपस्थित रहता हूं।"

शैन्याने रोकर कहा—''में दीन-हीन निराधार एक व्यमा-शिनी अवला हं। मेरे पास एक छदाम भी नहीं है। यह पुत्र, मेरा एक मात्र सहारा था, परन्तु कराल जालने आज इसे भी छोन लिया। मेरे पास कुछ होता तो में कर अवश्य दे देती। मुक्त पर दया करो और इसका संस्कार करनेकी आजा हो।"

हरिश्चन्द्रने कहा —यह कदापि नहीं हो सकता। मैं खामीके आज्ञानुसार विना कर लिये संस्कार करनेकी आज्ञा नहीं दे सकता। मैं पराधीन हुं-पराया दास हूं, मुझे किसी पर दया करनेका अधिकार नहीं। विना कर लिये, मैं तुम्हें चिता जलाने न दूंगा।

हरिश्वन्द्रकी यह बातें सुन, शैन्या फूट फूटकर रोने लगीं। वे बोलीं,—हे देव! तूने मुक्ते यह कैसा दिन दिखाया! मैं राजा हरिश्वन्द्रकी स्त्री और मेरी यह दशा! पुत्रका शव रक्खा हुआ है और मुक्तमें कर देनेका भी सामर्थ्य नहीं है। हे भगवन्! यह मेरे किस जन्मके पापका फल है? कहां राजिब हरिश्वन्द्रका वह पेश्वर्य और मेरा सुब भोग, कहां राज्यका नाश, वन्धुओंका वियोग, स्त्रो पुत्रका विकय और मेरी यह दशा! हे प्राणनाथ! हे राजेन्द्र! इस समय तुन कहा हो?"

शिन्याके यह शब्द सुनतेही हिर्श्वन्द्रपर मानो वज्र टूट पड़ा। उनके मुखपर विषादको जालिमा छा गयी। आंखं डवडवा आयीं और वे मुर्च्छित हो कर गिर पड़े। शैन्या शिर नीचा किये कलप रहीं थी, अतः उनका ध्यान इस ओर आ कर्षितही न हुआ। कुछ देरमें हिर्श्वन्द्रकी मुर्च्छा दूर हुई, परन्तु शैन्या और रोहितपर एक दृष्टिपात कर वे पुनः मुर्च्छित हो गये।

129/64

इस वार वे कुछ अधिक समयतक अचेत पढ़े रहे। वायुके शीतल तरङ्गोंने जय उनकी मूर्च्छा दूर की, तव शैन्या और रोहितके पास वैठकर वे भी विलाप करने लगे। वे वोले,— 'हे पुत्र! आज तु कहां चला गया? तेरी माता विलाप कर रही है, और तू एक शब्द भी नहीं वोलना। आजतक तेरी वातें सुनीं, अतः तेरी माताको ही धन्य है। मैंने तो पहले जो तेरी वातें सुनी थीं, उन्होंको स्मरण करते हुए इतने दिन काट दिये। हे पुत्र! आज मुक्ते तू मिला, तो इस दशामें! हे जीव नाधार! एक वार मेरी ओर दृष्टिपात कर, अन्यथा इसी समय स्वर्गमें आकर मैं तुक्ते गले लगाऊ गा। हे सुकुमार पत्स! हा मनोहद्यनन्दन! तेरा दोन मुल देखकर मेरा हदय विदीर्ण हुआ जा रहा है।"

इतना कहकर हरिश्चन्द्र पुनः मूर्च्छित हो गये। उन्हें अनकी वाते सुन, शैन्याके आश्चर्यका वारापार न रहा। उन्हें विश्वास हो गया, कि निःसन्देह यही मेरे पति हैं। वे कु- खिठन स्वरमें कहने लगी—"हैं निर्देश देव! तुक्के धिकार है। इम लोगोंपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा, तब भी तुक्के सन्तोष न हुआ। हे अमर्याद! तूने एक राजेन्द्रका चाएडाल चना दिया। जिसने अनेक राजाओं को पराजित कर अधीन कर लिया था, जिसके चलनेका मार्ग लोग यहुमूल्य वल्लोंसे साफ करते थे, उसी राजराजेम्बरको आज तू अधि, मजा, चितामस्म और काछादि पूरित अपवित्र और भयङ्कर श्वशानमें घुना रहा है।"

यह वार्ते कहते हुए शैन्याका जी भर आया। वे पुनः विलाप करने लगी । इसी समय हरिश्चन्द्रकी मूर्च्छा दूर हुई। उन्होंने शैध्याको आश्वासन देशान्त किया। वे वोले—"प्रिये जिस प्राणनाथका तुम स्मरण करती हो, वह वज्र हृद्यका इरिश्चन्द्र मैं ही हूं। अब मैं राजराजेश्वर नहीं चल्कि पक चाएडाल हूं। मेरे समान और दु:खी मनुष्य इस अ-वनीतलमें न होगा। प्रिये! तुम और रोहित, दानों मुके प्राणसे अधिक <sup>व</sup>प्रिय हो। मैं तुम्हें उसी दृष्टिसे देखता हूं, परन्तु इस समय विवश हु'। मेरे पैर श्र'जलासे जकड़े हुए है। विना कर दिये या खामीकी आका प्राप्त किये, रोहितका संस्कार न हो सकेगा। जो अपने शरीर किंवा स्त्री पुत्रादि खजनोंके लिये अपने खामीका अहित करता है, वह मनुष्य पाप भागी होता है। यदि कर देनेको शक्ति नहीं है, तो तुम यहीं बैठो, मैं अपने स्वामीकी आज्ञा प्राप्त करने जा रहा हूं।"

शैन्याको श्मशानमें वैठाल कर हरिश्चन्द्र अपने खामीके पास गये। इधर छद्मवेशी विश्वामित्रन आकर कहा—"यहां पिशाचोंका भय है, अतः उस मन्दिरमें जाकर वैठा।" शैन्याने वैसाही किया। मन्दिरमें उन्हें निद्रा आ गयो। विश्वामित्रने रोहितका पेट फाड़ कर उसकी अन्त्रावली शैन्याके मुख पर खाल दी। मन्दिरमें चारोंओर शोणित छिडक दिया और शैन्या को रक्त रिश्चत कर दिया। इसके बाद उन्होंने शंख नाद कर

कोलाहल मचाया। सहस्रावधि लोग एकत्र हो गये। उन्होंने समभाया, कि यह कोई राक्षसी है--मन्दिरमें शव भक्षण कर रही थी।

लोगोंने शैन्यासे प्रश्न पर प्रश्न किये, परन्तु वे इस तरह घवड़ा गयी थीं, कि कुछ भी उत्तर न दे सकीं। लोगोंने विश्वा मित्रकी वात पर विश्वास कर लिया। सवोंने उसे वालघातिनी समक्त कर प्राण-दण्ड देना उत्तित समका। यह स्थिर हुआ, कि प्रवीर वाण्डाल द्वारा इसका शिर उड़वा दिया जाय। जिस समय हरिश्चन्द्र अपने स्वामीके पास पहुंचे, उसी समय दो मनुष्योंने प्रवीरको यह समाचार जा सुनाया। हरिश्चन्द्र अभी एक शब्द भी न कह पाये थे। प्रवीरने समका, कि यह भी यही संवाद सुनाने आया है। इसने हरिश्चन्द्रसे कहा—"हें दास! शमशानके पास जो मन्दिर है, उसमें कोई राक्षसी आई हुई है। वह बाल घातिनी है। उसके बधकी आज्ञा हुई है अत: उसका शिर उड़ा देना।"

प्रवीरको यह आज्ञा सुन, हरिश्चन्द्र वहे विचारमें पड़ गये। वह मन ही मन कहने लगे—"अब तक केवल श्मशानहीका काम करना पड़ता था, परन्तु आज यह नया काम दिया जा रहा है। किसोका वध करना महा पाप है। स्त्री पर हाथ उठाना सबसे अधिक भयंकर है।"

यह विचार आतेही हरिश्चन्द्रका कोमल हृदय कांप उठा। वह बोले—''यह काम तो मुक्त्से न होगा। आपकी आहासे असा ध्य कर्मा भी मैं कर उठाऊँगा, परन्तु स्त्री-वध महापाप है, यह काम मुक्तसे न करवाइये।"

प्रवीरने हरिश्चन्द्रको समभाते हुए कहा—"वह स्त्री नहीं -राक्षसी है। उस दुए।ने अनेक बालकोंका प्राण लिया है। उसके वधसे पाप नहीं, बहिक पुराय होगा।"

हरिश्चन्द्रने कहा—"स्त्रो जातिकी रक्षा करना परम धर्म है। जयले जन्म हुआ, तभीसे स्त्री वध न करना यह मेरा वत है। दूसरा चहि जैसा दारण काम होगा, मैं कर्जगा। परन्तु स्त्रो- वध मुक्तसे न होगा!"

प्रवीरने खर वद्छकर कहा—"तू मेरा दास है अतः तुक्ते यह काम करनाही होगा। तेरे व्रत और धर्मिका अब कोई मूख्य नहीं रहा। मेरी आज्ञा शिरोधार्ध्य करना हो इस समय तेरा धरमें हैं। छे यह तळवार और जाकर उसका यध कर!

हिन् अन्द्रने विवश हो, तलवार उठा ली और शिर नीना कर लिया। जिना कुछ कहें सुने दासताको धिकारते हुए वह उदास हो श्मशान लोट नये। शैन्याको राश्चसो ठहरा कर लोग श्मशा-नमें छोड़ गरे। विपत्ति पर विपत्ति आनेके कारण शैन्याको अपने सनो वदनको सुधि न थो। वे बार जार रो रही थीं। राश्चसीके स्थानमें अपनी शियपत्नी को देखकर हरिश्चन्द्रका हृदय टूक टूक हा नया। शेन्याने राथ जोडकर सारा हाल कह सुनाया। जन्तमें योलीं—'हे गजन्! यह स्वप्न हे या सत्य १ हे महाभाग! जनताईने, सानको क्या धारणा है। मेरा हृदय ब्याइल हो रहा

10)(6ctr

है। हे अर्मात ! यदि पर सब सत्य है तो सवक लो, कि धर्म कोई चस्तु नहीं है। सत्यसावन, देवाराधन और दान पुण्य भी न्यर्थ हैं। हे प्राणनाध ! क्या हमारे सुकरमीका यही फल है ?"

हरिश्चन्द्रको विश्वास हो गया, कि शैव्या निरपराधिनी है, परन्तु म्वामीकी अन्ना चे केसे छोप सकते थे। कुंठित खरमें जीव्याको उन्होने सारा हाल कह सुनाया। शैव्याने हाथ जोड़कर कहा—'प्राणनाथ! मेरा शिरच्छेद कर अपने खामीकी आज्ञा पोलन करिये। हे राजेन्द्र! आप सत्य न छोड़िये। परद्रोह महा पाप हैं।''

पत्नीके यह शब्द सुन कर हिस्आदं को म्रच्छी आ गयो। सचेत होने पर वह बोले—"जो वात वतलाते नहीं वनती, वह क्यों कर की जाय! प्रिये! क्या में अपनेही हाथी तुम्हारा शिरच्छे ह कहाँ ?"

शैव्याने कहा—"प्राणनाथ! आप सङ्कोच त करिये। यदि
मैंने खुकम्म किये होंगे, तो दूसरे जन्ममें भी आप मेरे पित होंगे।
गोहित समान पुत्र, विशिष्ठ समान गुरु और विश्वामित्र समान
याचक हमें प्रत्येक जन्ममें मिठते रहें! हे नाथ! आपके हाथसे
आती हुई तळपारको भा में खुकामाळ समक्तूंगी। आप सङ्कोच
छोड़ दीजिये और निश्चन्ति हो मेरा शिरच्छेद करिये!"

हरिश्चन्द्रने तलवार उठाते हुए कहा—"यदि मैंने निष्कपट आपने म्हापीको आहा शिरोबार्यको है, यदि मैंने पापको पप समका है, तो ईम्बर हमारा कहवाण करेगा। प्रिये! अब अधिक समय यह वियोग दुःख तुम्हें न सहना पढेगा। शीघ्रही स्वर्गमें मेरी और तुम्हारी भेंट होगी। हे कल्याणि ! रुष्ट न होना, मैं पराधीन हूं और केवल कर्तन्य पालन कर रहा हूं।"

यह कह कर हरिश्चन्द्रने तलवार उठायी परन्तु ज्योहीं वह वार करने चले त्योहीं विश्वामित्र सहित देवताओंने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। वे बोले—"वस! सत्यकी परमावधि हो गयी। तुम कर्त्त व्य पथसे विचलित न हुए अतः तुम्हें धन्य वाद है। तुम्हारी जितनी प्रशंसाकी जाय, उतनीही कम है। राजन्! संसारमें अपने कर्मसे तुमने दुर्लभ पद प्राप्त किया है। तुम्हारा आत्मत्याग अनुपम है। तुम्हारी ध्रम्म-बुद्धि और कष्ट सहिष्णुता सराहनीय है। हे राजेन्द्र! हम लोग तुमसे सीमा-तीत. प्रसन्न हैं।"

यह कह कर देवताओंने पुष्प वृष्टि की और राजकुमारको सजीवन कर दिया। विश्वामित्रने उनका सत्यव्रत देखकर अपने कितनेही तपका फल अर्पण किया। मायाकी गहन् छाया दूर हो गयी और पुनः राज्यकी प्राप्ति और वन्धुओंका संयोग हुआ। उन्होंने भयोध्यामें दींघेकाल पर्य्यन्त शासन किया और अन्तमें रोहितको राज्य दे, वह परम पदको प्राप्त हुए।

विपत्ति पर विपत्ति आने पर भी हरिश्वन्द्र धर्म्म पथसे विच-लित न हुए । वे अनेक उत्तम गुणोंसे युक्त थे। संकट पड़ने पर भी, सत्यवादी, दाता और धर्म्मशील बने रहने वाले महापुरुषोंको अन्तमें कितना लाभ होता है, यह हरिश्वन्द्रकी जीवनीसे जाना जा सकता है। राजराजेश्वर होने पर भी, उन्हें पद पद पर किताइयोंका सामना करना पड़ा और दुःल सहना पड़ा। हमें भी सदाचरण करते हुए कह उठाना पड़े, तो उठा छेना चाहिये परन्तु कर्त्त व्य पथसे विचिछत न होना चाहिये। सदाचारी और सत्य धम्मांबरुम्बी अन्तमें अवश्य सुली होते हैं। "सत्यमेव जयते" यह नि:सन्देह है। काल कोशिक ब्राह्मण और प्रवीर चाएडाल दोनों वेश धारी थे। विश्वामित्रने परीक्षा लेनेके लिये ही उनकी रचना को थी। जिस परम पदको प्राप्त करनेके लिये महिल मुनि भी लालायित रहते हैं, वह सकुदुम्ब हरिश्चन्द्रको प्राप्त हुआ। उनकी उज्जवल कोर्ति अद्यापि दिगदिगन्तमें परिन्च्यात हो रही है। धन्य है सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको!



## A THE WAY.

मिन्सिंगर सूर्यवंशी इक्ष्वाकु 'कुलोत्पन्न राजा हरिश्चन्द्रके के क्षेत्र के वंशज थे। उनके पिताका भाम था याहुक। वाहुक सदा उदास रहते थे। उनके खियां अनेक थी, परन्तु पुत्र एक भी न था। 'एक दिन उनकी सभामें नारद्मुनि आ पहुंचे। उन्हें राजाकी दशा पर दया आ गयी। उन्होंने एक आश्चफल देकर कहा, जिसे यह खिलाओंगे उसे पुत्र होगा। वाहुकने वह अपनी बड़ी रानीको खिलाया, अतः वह गर्मवती प्रतीत होने लगी। उसी समय कई शत्रुओंने उनके नगरपर आक्रमण किया। वाहुक उनको पराजित न कर सके, अतः नगर छोड़, तपोवनमें रहने लगे।

पक दिन वड़ी रानीको गर्भवती देखकर अन्य रानियोंने उसे विष दे दिया। तपोवनमें अनेक ऋषियोंका निवास था। विषकी विषम उवाळासे व्याकुळ हो रानीने औरव ऋषिके पाल जाकर प्राण रक्षाके ळिये प्रार्थ ना की। ऋषिने आशीर्वाद दे उसकी रक्षा की। कुछ ही दिन वाद वाहुककी मृत्यु हो गयी और समस्त रानियां सती हो गयीं। गर्भवती होनेके कारण औरव ऋषिने वड़ी रानीको सती न होने दिया। यथा समय उसने पुत्र प्रसव किया। गर्भके साथही रानियोंका

بيد)(الأحل

दिया हुआ विष भी निकला। विष सहित जन्म हुआ, अतः ऋषिने उसका नाम रक्षा सगर (स-सहित+गर-गरल, विष)

राजा सगर महा तेजस्वी थे। आगे चलकर वे महापराक्रमी शूरवीर, विद्वान, चतुर, द्यालु, नीतिमान और उत्साही निकले। धर्म और तत्वज्ञान पर उनकी विशेष प्रीति थी। सगर राजाके दो लियां थीं, सुमित कि'वा प्रमा और केशिनी किंवा भानुमती दोनों पित-पद्-रता परम पितवता थीं। औरव ऋषिके आदेशा- जुसार सगरने तालजंध, यवन, शक, हैहय और वर्षरादिक म्लेच्छोंको पराजितकर अपने राज्यमें वृद्धि की। उन्होंने अनेक म्लेच्छोंको विकृत बना दिया। जिन्होंने द्या प्रार्थना की उनकी इसी प्रकार रक्षा हुई। सगर चाहते थे, कि अपने वेशके कारण म्लेच्छगण दूरहीसे पहचाने जा सके, जिससे आर्थ प्रजाको किसी प्रकारका भ्रम न हो। इसी उद्देश्यकी पूर्तिः के लिये उन्हें उपरोक्त कार्य्य करना पड़ा।

सगरने अनेक राजाओंको पराजितकर अपने पिताका राज्य प्राप्त किया और उन्हें समुचित दण्ड दिया। त्रेतोयुगमें वही सर्वप्रथम चक्रवर्ती हुए। वे स्वयं सदाचारी थे और देशमें सदा चारकी वृद्धि करते थे। उन्होंने प्रजाका बड़ा हित किया और नीति युक्त शासन द्वारा अक्षय कीर्ति प्राप्त की।

राजा सगरको अपने पूर्व जन्मकी यातें भूलीं न थी। उन्हों मै कन्यादान प्रभृति अनेक सुकार्म किये थे, अतः राजाके यहां उनका जन्म हुआ था। इस जन्ममें भी उन्होंने अनेक कन्याओं

का दान करनेका विचार किया। गृहमें एक कन्या भी न थी, अतः उनकी प्राप्तिके लिये बनमें जाकर वे स्त्रियों सह तपस्या करते लगे। उनकी तपश्चर्या देखकर परम करणांकर मङ्गलमय शङ्कर भगवान प्रसन्न हो उठे। जब उन्होंने अभिलंषित वर मांगनेको कहा—तब दैवेच्छासे भूलकर सगरने कन्याशोंके बदले पुत्र माग लिये।

ृ महेश्वरके वरदानसे सुमितके अनेक और केशिनीके एक पुत्र**ृ** उत्पन्न हुआ। वे सभी महा बलवान और पराक्रमी थे। उन्होंने समुद्र और द्वीपोंपर अधिकार जमा लिया था और तद्विपयक नई नई वातोंका पता छगाया था । सगरके पुत्रों द्वारा अधिकृतं हुआ अतः समुद्रका नाम सागर पड़ा।

असमञ्जा नामक एक पुत्र कोई योग भ्रष्ट पुरुष था। उसे संसार पर मोह न था। वह वन जाना चाहता था। सगर उसे ऐसा करने न देते थे, अतः वह चारों ओर उत्पात मचाता या । अन्तर्मे विवश हो सगरने उसे निर्वासित कर दिया और उस के अ'शुमान नामक पुत्रको अपने पास रख ,िखा।

सगर राजाने अनेक प्रकारके यहा किये थे। अन्तिम अध्व-मैघके समय एन्द्रने अश्व हरणकर कविलमुनिके पीछे वांध दिया। कपिलमुनि पोताललोकमें तपस्या कर रहें थे। सगर के पुत्र उसकी रक्षा करते थे। चारों बोर वे बोज बाये, परन्तु व्यश्व न मिला। अन्तमें पता पाकर वे पाताल गये। वहां क-पिलाधममें अपवको वैधा हुवा देसकर उन्होंने शोर मचाया भीर

1011 (1011)

कपिलमुनिपर प्रहार किया। मुनिकां ध्यान छूट गया और समाधि टूट गयी। उनके दृष्टिपात करतेही सगरके पुत्र जल कर भस्म हो गये।

राजा सगर पुत्रोंकी मार्ग-प्रतीक्षा कर रहे थे। दीर्घकाल ज्यतीत हो गया, पर न वे लीटे थीर न उनका कोई समाचारही अभिला। यज्ञकी समाप्तिमें बड़ा विझ उपस्थित हो गया। वे स्वयं दोक्षा लिये हुए थे। असमजाको पहलेही निर्वासित कर दिया था। कीवल अंशुमानही उनके पास उपस्थित था। उन्होंने उसेही पुत्रोंका पता लगाने सेजा।

अंशुमान महापराक्रमी और विचार शोल पुरुष था। पता लगाता हुए वह कियाश्रम जा पहुचा। वहाँ मुनिको ध्यानस्त्र देख, वह उनके सम्मुख हाथ जोड़ कर खुपवाप खड़ा हो रहा। जब मुनिकी समाधि मङ्ग हुई और उन्होंने अंशुमानको स्तुति करते देखा, तब वे प्रसन्न हो उठे। अंशुमानको अभ्य देकर उन्होंने उसके पितृव्योंका हाल और उनको मुक्तिका उपाय बत-लाया। अंशुमान अभ्य लेकर सगरके पास लौट आये और उनसे सारा हाल कहा। सगरने देवेच्ला समक्त कर धंटर्य धारण किया और यक्तकी समाप्तिकी। अन्तमें अंशुमानको शासन भार दे, वह औरव ऋपिके पास चले गये। वहां तत्व-क्रान पाप्त कर वह तपस्या करने लगे और कुछ दिनोंके बाद परम पदको प्राप्त हुए।

राजा सगरने स्वपराक्रमसे शत्रुओंको पराजित कर

अपने पिताका राज्य वापस लिया और उसमें वृद्धि की, अन्तर्में वारों आर अपना प्रमुक्त खापित कर उन्होंने राजस्य यह किये और चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। सदाचारकी वृद्धिके लिये उन्होंने समुचित उपाय किये और दुराचारियों को दएड दिया। वेद विरोधी यवनों को विद्युत कर उन्होंने देशका बड़ा उपकार किया। लोग उन्हें दूरही से पहचान लेने लगे और उनके संसर्भ बचे रहने लगे। फल यह हुआ, कि देशमें वैदिक धर्म देयों का त्यों बना रहा और अधिमयों का जादू कोई काम न

सगरके पुत्रोंकी जीवनीसे भी हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करनी खाहिये। उन्होंने अपने प्रवल वलके अभिमानमें आकर कपिलके समान महात्माके साथ अविचार पूर्ण व्यवहार किया अतः उनका विनाश हुआ। अविचार पूर्ण कार्य्य करनेसे यही दशा होती है और शुभ कार्योमें विझ आ पड़ता है। इसके विपरीत अंशुभानन अभिमान तज, विनम्न हो, कपिल मुनिकी स्तुति की, तो उनका रिच्छत कार्य सिद्ध हुआ और मृत्यु प्राप्त पितृव्योंके उद्धारका उपाय भी हात हुआ। हमे भी अंशुमानकी तरह महा पुरुषोंकी हुपा सम्पादन कर, कार्य सिद्ध करने चाहिये और सदा नम्र रहना चाहिये।



### ्रे स्ट्राह्म हिर्होष् े स्ट्राह्म स्ट्राहम स्ट्राह्म स्ट्राहम स्ट्राहम

लीप सगरके पीत्र और राजा अंशुमानके पुत्र थे। जनकी माताका नाम था यशोदा। यशोदा विदुषी भीर पितत्रता स्त्री थीं। उन्होंके संरक्षणमें दिलीप प्रतिपालित हुए थे। यथा समय ऋषि मुनियोंके निकट शिक्षा प्राप्त कर वे वेद वेदाड़में पारद्गत हुए थे। वे दयावान, धर्म्मानिष्ठ, तत्वक्षानी, शूर-वीर, साहसी और उत्साही पुरुष थे। अपने प्रत्रल प्रतापसे अनेक राजाओंको पराजित कर उन्होंने राज राजेश्वरका पद प्राप्त किया था। अपने पिताक समान ही उन्होंने न्यायनीतिसे प्रजा पालक कर उनका प्रेम सम्पाइन किया था।

दिलीपने शत्रुओंका संहार कर अपना राज्य निष्कार्टक कर लिया था। उनका प्रवल पराक्रम देखकर रावणके समान शक्ति-शाली नरेश भी हर कर चलते थे। वे मन्त्र शालमें भी परम प्रवीण थे। एक वार रावणने उनसे युद्ध करनेका विचार किया, परन्तु उसने पहले उनकी शक्तिका पता लगाना उचित समका। वह ब्राह्मणका वेश धारण कर स्वयं उनके नगरमें आगया और सब बातोंका पता लगाने लगा। अन्तमें वह महारोजके भवनमें आया। वे उस समय देवार्चन कर रहे थे। रावण उनके पास जाकर वेठ गया। पूजासे निवृत्त हो, दिलीपने एक कुश लिया और जलसे मन्त्रित कर उसे दक्षिणकी और फेंक दिया।

दिलीपका यह कार्य्य देखकर रावणको शङ्का हुई। उस ने इधर उबरकी वार्ते करनेके वाद इसका कारण पूछा। दिलीपने कहा—"लङ्कार्मे रावण नामक एक ब्राह्मण राउप करता है। उसके नगरमें आग लग गयी हैं और वनमें एक कामधेनुपर न्याबने आक्रमण किया है। वह कुश मन्त्रके प्रमावसे अग्निको शान्तकर उस गौकी रक्षा करेगा।"

रावणको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जांच को तो दोनों बातें ठोक निकलीं। दिलोपका यह सामर्थ्य देख कर वह चुपवाप अपने देश लौट गया ओर उनसे युद्ध करने का विचार उसने छोड दिया।

इस कयासे राजा दिलीपकी शक्तिका अनुमान किया जा सकता है। वे अपने समयमें भारतके अद्विनीय शासक थे। उन्होंने दोर्घ काल पर्यं न्त राज्य किया और अन्तमें भगोरथको शासनभार दे, वह तपस्या करने चले गरे और वहाँ बनमें सद्ग-विको प्राप्त हुए।

भगीरथ भी अपने पिताके समान प्रतापी और शक्तिशाली नरेश हुए। उन्होंने अपने पूर्व तोंका (सगरके पुत्र) जो कियल मुनिका कोश्राग्निमें पडकर घटम हो गये थे, उद्घार किया। इस कार्य्य के लिये उन्हें घोर तपस्या करनी पड़ो, और ब्रह्मरेन तथा महेश्वरको प्रसन्न कर, गङ्गाको खर्म से हम लोकमें लाना पड़ा। उन्होंके पोछे गङ्गाका नाम मागोरथो पडा। घन्य हैं राजा दिलीपको और उनके उद्योगो पुत्रको !

# THE THE THE TENT OF

राज्य रघ दिलीपके पौत्र, दीर्घबाहुके पुत्र और दश-रथके पितामह थे। उनका जन्म नेतायुगमें हुआ था। बाल्यांवस्थोमें ही उन्होंने अनेक विद्याओमें निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे महाशूरवीर, पराक्रमी, तेजस्वी, नीतिज्ञ, धर्मिष्ठ उत्साही, दयालु और परोपकारी थे। वे इतने शूरवीर और निर्भोक थे, कि कोई उनसे युद्ध करनेका साहस न करता था। शन्तु उन्हें देखकर धर्रा उठते थे और दिग्पाल भयभीत हो जाते थे। उनकी उज्ज्वल कीर्ति संसार भरमें ज्याप्त हो रही थी। रघुवंश काल्यमें उनकी दिग्वजयका संक्षिप्त वि-वरण दिया गया है। उसे देखनेसे उनकी शक्तिका पता चलता है।

दिग्विजयके लिये वाहर निकलनेके पूर्व रहाने अपने राज्य और राजधानीकी शत्रुओंसे रक्षा करनेका पूर्ण प्रवन्ध किया। नित्य नई सेना मिलती रहे और शत्र्गण दिग्विजयके कार्ट्यमें वाधा न दे सकें, तद्धं भी पूरा प्रवन्ध किया। तदनन्तर मौल्य, भ्रत्य, सूर्यं, श्रेणी, हीपद, और अटवीक—यह छ: प्रकारकी सेना लेकर वह नगरसे वाहर निकले। उस समय लियोंने महुलाचार किया और जनतान सानत्द मनाया। पृथ्वीपर

ć,

होधियोंको सेना चलनेसे मेवमएडल वाले आकाशको और आकाशमें घूल छा जानेसे भूतलको भ्रान्ति होतो थो। भूमि-को कम्पित करतो हुई यह प्रचएड सेना पूर्वको ओर समसर हुई। 'रघुने निर्जल प्रदेशमें कुए खुदाये, निर्योपर पुल बनबाये और जङ्गलोको कारकर पथ निर्माण कराये।

दिग्विजय और व्यवस्था करते **पुर** रघु समुद्रके किनारे पहुँचे। वहां सुब्रह्मदेशके नरेशने अधीनता स्वीकार की। वङ्ग देशके राजाने नौका सैन्य लेकर युद्ध किया, परन्तु रघूने उसे पराजित कर गङ्गा प्रवाहमें अपना जय-स्तम्म खावित किया। कितनेही नरेशोंको प्रथम पद श्रष्ट किया और बादको कर छेना स्थिर कर, उनका राज्य उन्हें घांपस दे दिया। वहांसे वे कलिङ्ग प्रदेशमें गये और महेन्द्र नामक नरेशसे द्रव्य प्रहणकर उन्होंने महेन्द्र पर्वत पर विजय पताका स्थापित की। वहांसे समुद्रके तीर तीर पृगी वनमें होते हुए, वह दक्षिणकी ओर अप्रसर हुए और काचेरी नदी पार की। इसके बाद वे मलवागिरिके प्रदेशमें गये, जहा इलायचो और मिचं उत्पन्न होती है। चहां हारीत पक्षियोसे युक्त गिरि-उपत्यकामें अपना शिविर स्थॉपित कि-या। दक्षिणायनमें स्टर्य भगवानका प्रनाप दिन प्रति दिन श्लीण हाता है, पग्नतु इस सुर्ध्य चंशो नरेशका प्रताप उपों उपों दक्षिणमें गया, त्यों त्यों वृद्धिगत हुआ।

दक्षिणमें विजय पताका उंड़ा कर रहा पश्चिमकी सीर चले। सिंहादि पर्वत उल्लह्ध कर वे फेल्ट देशमें गये भीर

वहांके राजाको पराजित कर त्रिकुटाचल पर्वतपर अपनी वि-जय ध्वजा स्थापित की। उस प्रदेशमें महना नामक नदी वह-त्ती थी और ताड़, खजूर तथा केवडेके यन थे।

दक्षिणसे निकल कर सिन्ध, पञ्जाव और अफगानिस्तान होते हुए वे ईरान गये। ईरानके राजासे वड़ा युद्ध हुआ; परन्तु रधुने उसे पराजित कर नतमस्तक किया। वहां कुछ दिन विश्राम कर वे वापस लीट आये और सिन्यु नदीके किनारे होकर उत्त-रकी ओर अप्रसर हुए। वहां कुण देशके राजाको पराजित कर चे काम्बोज गये। काम्बोज पनिने उन्हें अनेक सभ्य भेट दिये और उनकी अधीनता खीकार की।

इसके वाद केवल अश्वारोही सेन्य छे कर वह हिमालय गये। वहां गिरि-गह्वरोंमें पराक्रमी सिद्धोंका निवास था। जब वे मोजपत्र और वांसके वनमें पहुचे, तब उन्हें वहांका रमणीय दृश्य देखकर सीमानीत हर्ष हुआ। वहां पुरायोदका भागीरथीक़े जल-कण युक्त शीतल वायु प्रवाहित हो रही थी, ् कस्तूरी मृग वैठे हुए थे और एक जंड़ी वूटी विना तेलके दीपककी तरह जल रही थी। रघुनै वहा अपना कोति स्तम्म स्थापित कर कंलाशके पास हो, लाहित्या नदी पारको और कृष्णा गुरुके बनमें शिविर स्थापित किया। वहां प्रागज्योतिप और कामकप देशोंके नरेश भेट ले उपस्थित हुए और उनकी अधीनता स्वोकार की। इस प्रकार दिग्विजय कर रघु, अयोध्या छीट आये और चकवर्तीका पद धारण कर .शासन करने छगे।

रघुने न्यायनीति युक्त शासन कर प्रजाको सन्तुष्ट किया। देशमे विद्याकला और स्मृद्धिकी वृद्धि हुई। वन्होंने विद्वानोंको राज्याश्रय दिया । उनके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय परम ज्ञानी थे। वैन्य और शूद्र भी विद्या सम्पादन कर अपने अपने कर्त्त व्यमें रत रहते थे। चारों ओर जहां देखों वहां वेद-शास्त्र और तत्वज्ञानकी चर्चा होती थी। राजा रघुको सधम्म और स्वदेश पर इतनी अधिक प्रीति थी, कि वे उसकी रक्षामें त्न मन अर्पण करनेकी प्रस्तुत रहते थे। उनका ऐश्वर्ध्य भोग और संसारकी नि:सार ममतापर प्रेम न था । दीन दु बियोंको दुःख मुक्त करनेके लिये वे सदा चिन्तित रहते थे। वे अपने धन और जीवनका मूल्य समकते थे और व्यर्थही नष्ट न कर, उनका उचित उपयोग करते थे । प्रजाका पुत्र समान पालन कर उन्होंने उसकी प्रीति सम्पादन की थी। नित्यकर्म करनेमें वे सदा दृढ़ चित्त रहते थे। उनका धन विद्वान, धर्मिष्ट और दीन हीन मनुष्योंको आश्रय देनेमें ज्यय होता था।

राजा रघुने विश्वजित नामक यह किया था। उसकी दक्षिणामें उन्होंने अपना समुचा धन मण्डार खाली कर दिया था। जिस
समय वे अपना सबेस्व दान कर खुके थे, उस समय वरतम्,
म्हिषका कौत्सुक नामक शिष्य उनके पास आया। उसे ग्रुष्ठ
दक्षिणा खुकानेके लिये धनकी आवश्यकता थी। रघुके पास
उस समय वेचल मृत्तिका पात्र शेष था, तथापि उन्होंने उद्योग
कर कठिनाईके साथ उसकी इच्छा पूर्ण की।

रघुकी उदारता और सत्याचरणके ऐसेही अनेक उदाह-रण हैं। उनके विषयमें जितना लिखा जाय उतना ही कम है।

रण ह। उनक । वषयम । जनना । छा। जाय उतना हा जम ह।

एक दिन उनके राजमन्दिरमें एक वृद्ध और विद्वान द्राह्मण याचनो करने गया। रानीने उसकी अनेक प्रकारसे अभ्यर्थना की और राजाने समूचा राज्य अप ण कर उसकी इच्छो
पूर्ण की। इसके वाद वे जङ्गलको रवाना हुए। मार्गमें उन्हें

एक दिन्य फलकी प्राप्ति हुई। उस फलके भक्षणसे वृद्ध तरुण
हो सकता था। रघुको उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मणकी याद आ
गयी। वह उसे खाकर तरुण हो सुख भोग करे, इस विचारसे

वह छोट आये और उसे ही वह फल अप ण किया। उनके

परमाशको यहां परामवधि हो गयी। ऐसा सह्भाव उद्य
होना कोई सामान्य वात नही है। अन्तमें इसी सत्यनिष्ठाके

कारण ईश्वरकी हुपासे उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया।

राजा रघु परदु:ख-भञ्जक और दान-वीर थे। उन्होंने सूर्या वंशी राज्यका इतना उत्कर्ष किया और इतनी कीर्ति प्राप्त की, कि सूर्य्य वंश रघुवंशके नामसे पुकारा जाने लगा। जिस वंशमें ऐसे महापुरुष उत्पन्न हों, उस वंशको धन्य है। अनेक महापुरुषोंकी जोवनियोंसे सिद्ध होता है, कि सुज्ञ और स्वाश्रयी वीर पुरुष द्रव्यके सम्पादन और दानमें समानही पूर वीर और समर्थ होते हैं। सज्जनोंकी सम्पत्ति सार्वजनिक होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं। ईश्वरपरायण और दानवीर रघुने हीर्घ काल पर्यान्त राज्य किया और वृद्धावस्थामें अजको

#### भारतके महापुरुष

शासन भार दे उन्होंने बनकी राहली। यहां तप करते हुए यह सद्गतिको प्राप्त हुए। प्या वास्तवमें यह संसारसे चले गये ! नहीं, महायुरुप अपर होते हैं। पार्थिय शरीर न रहने परमी उनकी कीर्ति-देद अमर है!

यस्य कीर्सि संजोवति ।



### A CHARACTOR OF THE STATE OF THE

प्रमानित चन्द्रदंशी पुरुकुलोत्पन्न राजा दुष्यन्तके पुत्र थे एव स्विक्षे आश्रममें रहती थीं। वहीं दुष्यन्तने उनसे गान्धर्व विवाह किया था। भरतका जन्म और प्रतिपालन भी वहीं न्तपोवनमें हुआ था। उनके जातिकम्मीदि संस्कार स्वयं कण्ड मुनिने किये थे।

भरतके दक्षिण हस्तमें चक्र और पदोंमें कमलका चिह्न था। अपनी बाल्यावस्थामें, ऋषि आश्रमके यासही एक दिन वे सिंह शावकके साथ कीड़ा कर रहे थे। उसी दिनसे सबको विश्वास हो गया था कि यह परमप्रतापी और शक्ति सम्पन्न होगे। भरत धम्म निष्ट, विद्वान और ज्ञानी थे। देव, धम्म और ब्राह्मणोंपर उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी। दुष्यन्तके वाद उनका यथाविधि अभिषेक हुआ। अभिषेक होतेही उन्होंने किरात, यवन, अन्ध्र, कङ्क और शक जातीय अध्यमी नरेशों को पराजितकर अपने राज्यका विस्तार बढ़ाया। शक्तिशाखो दैत्य, देवताओंको पराजित कर उनकी स्त्रियां हर छे गये थे। अरतने उनके साथ युद्धकर देवताओंको स्त्रियां वापस दिखायीं। उन्होंने अधार्म और अत्याचारका मूलोच्छेदकर धार्म और नीतिकी वृद्धि की। अन्तमें दिग्विजयकर भरतने चक्षवर्ती पद धारण किया और सब नरेशोंने उनकी अधीनता खीकार की

भरतने अपने सर्व मनोग्ध परिपूर्ण किये थे। उन्होंने सब मिलाकर एकसी तेंतीस अश्वमेध यह किये थे। इन यहोंके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक वेदोक्त कर्म्म किये थे और सुवर्ण अलङ्कारोंसे भूषितकर अगणित गार्थे दान की थीं। विद्या कला और उद्योगकी उन्नतिके लिये भी उन्होंने अपरिमित धन ध्यय किया था। ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण उन्हें परामर्श देते थे। उनका मन्त्रीमएडल भी विद्वान ब्राह्मण उन्हें परामर्श देते थे। उनका मन्त्रीमएडल भी विद्वान ब्राह्मण उन्हें परामर्श देते थे। उनका मन्त्रीमएडल भी विद्वान ब्राह्मण उन्हें परामर्श देते थे। उनका मन्त्रीमएडल भी विद्वान ब्राह्मण उन्हें परामर्श देते थे। उनका मन्त्रीमएडल भी विद्वान ब्राह्मण अंध थे। स्थान कार्य योग्यताके साथ सुचार रूपसे होता था। भरत जिस प्रकार दान, धर्मा, कर्मा और पराक्रममें श्रेष्ठ थे, उसी प्रकार उनका ऐश्वर्य भी अनुलनीय था।

भरतने दिग्विज्यकर अपना सवत् प्रचित्रत किया था और वह द्वापरके अन्ततक चला था। उसके वाद् युधिष्ठिरने अपना सवत चलाया था। उनके एकाधिपत्यके कारण आर्ट्यावर्स भर तक्षरह किंवा भारतवर्षके नामसे पुकारा जाने लगा।

भरतने विदर्भ कुलकी तीन कन्याओंसे विवाह किया था, परन्तु सन्तान न होनेके कारण विन्तातुर रहते थे। कण्य ऋषिके कादेशानुसार उन्होंने मस्त्सोम यज्ञ किया। यज्ञ

<sup>+</sup> इस विषयमें मत भेद है। इन्छ विद्वानोंका कथन हैं कि यह नामः श्रापम देवके पुत्र जढ़ भरतके नाम परसे पढ़ा है।

के प्रभावसे भरद्वाज नामक प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति हुई। भरतने बादको उसका नाम चितय रक्षा। जब विनय चड़ा हुना तब भरत उसे शोसन भार दे तपस्या करने चले गये। तप करते हुए कुछ दिनोंके बाद वे परम पदको प्राप्त हुए।



### 

प्रमाणि राजा दिलीपके पौत्र और सर्यातिके पुत्र थे। अनका जन्म जेतायुगमें हुआ था। वे दानवीर और भगवदुभक्त थे। उन्होंने अपने अपूर्व पराक्रमसे सातही दिनोंमें समस्त भारत और सप्तद्वीपों पर अधिकार जमा लिया था। वे अबल सैन्य और अक्षय धन-भएडारके अधीश्वर थे। उनका पेश्वर्य अतुलनीय था। वह सब होने पर भी उन्हें किसी बातका मोह न था। वे विद्वान, श्रूरवीर, द्याञ्ज और नीतिक थे। उन्हें इतिहासका भी अच्छा ज्ञान था। क्षत्रिय जाति और विजयी पुरुषोंके विषयमें वे बहुत कुछ जानते थे। जैसे वे धर्मिनिए थे वैसेही व्यवहार दक्षे, कर्ज्व परायण और शासन-कला-कुशल थे। विद्वानोंको आश्रय दे, उन्होंने विद्या और धर्मनीतिकी युद्धि की थी।

राजा अम्बरीय ऐसे न्यायी और नीतिमान थे, कि प्रजा और पुत्रमें लेश मात्र भी अन्तर न रखते थे। प्रजाके अप्रणियोंकों वे बड़े प्रेमसे बुलाते और उनका सतकार करते थे। निर्धनसे वह राजस न लेते थे। प्रजासे जो धन मिलता, वह प्रजाहीके कार्य में व्यय होता था। भूमिको उर्बरा बना कर, वह खेती कराते नौर उसकी उपजसे राजधनमें वृद्धि करते। भूमिसे जो उत्पन्न होता उसेही से वास्तिविक आय समभते थे। अन्य उपायोंसे बनोपार्जन करना, से हेय समभते थे। प्रजासे अधिक कर छेना, उसे दुःख देना समभते थे। उनके व्यवहारसे प्रजा सन्तुष्ट और सुखी रहती थी। देशमें विद्या, व्यवसाय और रूक्ष्मीकी वृद्धि हुई थी। उनके राज्यमें किसीको किसी प्रका-रका कष्ट न था और सब लोग उठते बैठते उनकी शुभ-कामना किया करते थे।

अम्बरीप भी निरन्तर प्रजाके हित चिन्तनमें लीन रहते थे। वे कहते थे, कि ईश्वरने प्रजाको सुख देनेके लियेही राज-कुलमें मेरा जन्म दिया है। मैं केवल कर्च व्य-पालन करता है। सुक्षे सर्व प्रथम प्रजाका हित चिन्तन करना चाहिये। ऐसा न करना ईश्वरका अपमान और उनकी आक्षाका लोप करना है।

इस प्रकारकी वार्ते अम्बरीष प्रसंगवश कहा करते और तद्मुसार आचरण भी करते थे। वास्तवमें राजा ऐसाही होना चाहिये। संसारका सुख दु:ख और शान्ति राजाही पर निर्भर है।

अस्वरीय प्रजापालनमें जिस प्रकार त्रुटि न होने देते थे, उसी प्रकार आवांगमनसे मुक्त होनेके लिये ईश्वर भक्तिमें भी कीन रहते थे। विस्तृत राज्य, अक्षय घन और अतुल ऐश्व-ध्येको वे नाशवान एवम् स्वप्नवत् मानते थे। ऐश्वर्थके मोहमें पड़कर मनुष्य कर्त्त व्य-भ्रष्ट हो जाता है, यह जानकर वे उससे विरक्त रहते थे। जिस प्रकार जलमें रह कर भी कमस्क उसमें लीन नहीं होता, उसी प्रकार अम्बरीप पेश्वर्या और सांसारिक सुखोंसे दूर रहते थें।

अम्बरीपने चशिष्ठ, असित और गौतमादि ऋषियों की प्रधानतामें सरस्तिके तटपर अनेक यज्ञ किये थे। उन्होंने अपना अधिकांश धन दान और दक्षिणामें व्यय कर दिया था। "यथा राजा तथा प्रजा" इस नियमानु नार उनकी प्रजा भो सुख भोग और ईश्वर भजनमें लीन रहनी थी। अम्बरीपकी निष्कपट भक्तिसे प्रसन्न हो विष्णु भगवानने उन्हें अपना सुदर्शन चक दिया था। उसके भयसे उनके शत्रु संत्रस्त रहते थे।

एक चार अम्बरीप और उनकी रानीने अमया चैतरणोका व्रत किया । दोनोंने नियमानुसार एक वर्ष उसका पालन किया । चर्षान्तमें द्वादशीके दिन पारण करना स्थिर हुआ। उसीदिन उनकी परीक्षा छेनेके लिये शिष्य मण्डलो सहित दुर्वासा मुनि आ पहुंचे । अम्बरीषने उनकी अभ्यर्थना की। अतः मुनिने उनका अतिध्य प्रहण करना खीकार किया। उस दिन द्वादशी केवल एकही घड़ी थी। आतेही दुर्वासा मुनि नदीमें स्नान कर ने चले गये। द्वादशी बीत चली, परन्तु वे न लीटे। अम्बरीप बडी द्विविधामें पड़ गये। उन्हें नियमानुसार द्वादशीमेंही पारण करना चाहिये था। ऐसान करनेसे व्रत भङ्ग होता था भौर दोष लगता था। दूसरी भोर भतिधिको बिना खिलाये खाना भी न्याय सङ्गत न था। अम्बरीव बड़े सङ्कटमें पढ़ गये। अन्तर्मे ब्राह्मणोंने वतलाया, कि विष्णुका चरणामृत प्रहण क-

'रिये। ऐसा करनेसे पारण-विधि पूर्ण हो जायगी और भोजन करनेका दोष भी न छगेगा।

अम्बरीषने ऐसाही किया। जब दुर्वासा मुनि छीट कर बाये तव उन्होंने उनका सत्कार किया, परन्तु वे कृद्ध होकर कहने छगे,—"अतिथिको भोजन करानेके पूर्वही तूने पारण अकर छिया १ तू अपराधी है। तूने मेरा अपमान किया। तुहै इस अपराधका दण्ड मिछना चाहिये।"

यह कहकर दुर्वासाने मृत्युको बुलाया। मृत्यु अम्बरीप की ओर अग्रसर हुई, परन्तु विष्णुदत्त सुदर्शनने उनकी रक्षा की। अम्बरीय ऋषिके चरणोंपर गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा मुनि उनकी नम्नता और भक्ति भाव देख कर प्रसन्न हो उठे। अम्बरीपने उन्हें प्रेम पूर्वक ओजन कराया। ऋषिने चलते समय कहा—राजन्! स्वर्गकी देवियां तुम्हारा गुण गान करेगी और मृत्युलोकमें मनुष्य तुम्हारा यरा कोर्तन करेंगे। चास्तवमें ऐसाही हैं। भक्तराज अम्बरीयका अद्याप संसारमें

अस्बरीषके विरूप, केतुमान और शंभु—यह तीन पुत्र थे। वे भी अपने पिताके समान पराक्रमी और नीतिश्च थे। अस्बरीषने दीर्घकाल पर्य्यान्त राज्य किया। अन्तरिं पुत्रको शासन भार दे कर स्त्री सहित चनको चले गये और वहीं तप करते हुए परम पर्को प्राप्त हुए।

### ्रै वियद्शी अशोकः . ‡ ॒

पार्टालपुत्र (वर्तमान परना) उनकी राजधानी थी। अपरे पिताके राजत्वकालमें अशोक उज्ज नके शासकका काम करते थे। उनका वड़ा भाई तक्षशिलामें शासन करता था। विन्दु-सारकी मृत्यु होनेपर राज्यके लिये दोनों भाइयोंमें घमासान युद्ध हुक्षा। युद्धमें अशोक विजयी हुए। उनका भाई मारा गया। वे प्रियदशीं नाम धारणकर मगधके सिंह।सन पर आरुढ़ हो, गासन करने लगे। कुछही दिनोंमें कलिड़ वासियोंसे युद्ध छिड़ गया । युद्ध कई वर्ष तक होता रहा । अन्तमें उन्हें परा-जितकर अशोकने वह देश अपने राज्यमें मिला लिया। उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें, कृष्णानदो पश्चिममें वलख बौर पूर्वमें पङ्गा-लकी खाड़ी तक अशोफका राज्य फैला हुआ था।

राजा अशोक पराक्रमी, शूरवीर, दयालु, धर्मानिष्ट, उत्साही चिद्वान, उदार और प्रजािप्रय थे। पहले वे घेद मतानुयायी थे। प्राह्मणोंको भोजन कराते थे और उन्हें दान दक्षिणा देवे थे। वेद और पुराणोंको मानते थे। चादको वह चौद्ध धर्मके

٠ ١٥٠٠)(٢٠

सिद्धान्तोंमें विश्वास करने लगे और अन्तमें उसीके अनुयायी बन गये।

अशोक अपने राज्यविस्तार और सुशासनक लिये जितने विख्यात हैं, उससे कहीं अधिक बौद्ध धम्मकी उन्नति और प्रचार करनेके लिये विख्यात हैं। उन्होंने उसे राज्य धर्म निश्चित कर सर्वत्र उसका प्रचार कराया। वे चौंसठ हजार यतियोंका पालन करते थे। उनके रहनेके लिये उन्होंने बहुतसे विहार वनवाये। विहारोंकी अधिकताके कारण उसी समयसे वह प्रदेश "विहार कहलाने लगा। (बौद्ध साधुओंको श्रमण और उनके निवासस्थानको विहार कहते हैं)

अशोकने वौद्ध वर्मका प्रचार तलवारके जोरसे नहीं, किनेतु उपदेश द्वारा. लोगोंका विश्वास बदल बदलकर करायां।
बौद्ध धर्मका निश्चित स्वरूप निर्धारित करनेके लिये उन्होंने
एक हजार महापुरुषोंकी महापरिषद सङ्गटित की। उसमें
धर्म सिद्धान्त निश्चित हुए और धार्मिक प्रत्योंका संशोधन
हुआ। उन्होंने दूर दूर धर्म प्रचारकोकी मेजा और धर्माप्रचार कराया। स्वयं उनकी कन्या और पुत्रने लड्डामें जाकर
प्रचार किया और वहांके शासकको वुद्ध मतावलम्बी बनीया।
काश्मीर, चीन और भारतके प्रत्येक भागमे बौद्ध साधु भ्रमण
कौर धर्मा प्रचार किया करते थे।

अशोकने अपने साम्राज्यमें ऐसे शासन पत्र प्रकाशित किये, जिनमें घोद्यमतके उच्च सिद्धान्तींका उल्लेख था। उन्होंने ये लेख मागधीं किंवा पाली भाषामें स्तूप, चट्टान और कन्द्राओं में खुद्वा दिये। ऐसे ४० शिलालेख अवतक पाये जाते हैं, जो भारतके मिन्न भिन्न भागोंमें खुदे हुए हैं,

धर्मिकी पवित्रतापर दृष्टि रखने और उसका प्रवार करने के लिये अशोकने एक राजकीय विभाग स्थापित किया था। लोगोंके आचार व्यवहार और गाईस्थ्य जीवन पर दृष्टि रखने और खियों तथा युवकोंमें सुशिक्षा फैलानेके लिये भी उन्होंने कर्मचारी नियत किये थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सड़के बनवायों, उन पर वृक्ष लगवाये, कुए और तालाव खुदवाये, धर्म शालायें निम्मित कीं, ताकि थके हुए पिध-कोंको आराम मिले। पशुआंके लिये पशुशाला, निराधिनोंके लिये बनाधालय, अमणोंके लिये विहार और रोगियोंके लिये विकास खारित किये।

अशोक समस्त मानव जातिको चौद्ध धममेमें दीक्षित कराना बाहते थे, परन्तु तद्र्य उन्होंने तज्जवार किंवा क्रूरताका प्रयोग न किया, प्रत्युत उपदेशसे काम लिया। यही कारण है, कि उसका सबसे अधिक प्रचार हुआ। एवम् आज दिनभी वह संसा-रके प्रधान धम्मों में गिना जाता है और उसको सबसे अधिक अनुयायी रखनेका सीभाग्य प्राप्त है।

भशोकने सिद्धान्तोंका पवित्रताका अक्षत रखनेके लिये बौद्ध धर्मप्रत्योका मागधी भाषामें एक प्रामाणिक अनुवाद भी कराया था। उनकी कत्या और पुत्रने उसोके आधार पर सङ्घामें धर्माप्रचार किया था और वहांसे वह सुमात्रा जावा और ब्रह्मदेश पहुंचा था।

वौद्धोंमें दो बढ़े सम्प्रदाय पाये जाते हैं। अशोकके बाद किन्छकने एक महापरिषद स्मृद्धित की थी। उसने फिरसे धार्मिक प्रत्थोंका संशोधन कराया था। उत्तर पशिया वाले उसका और दक्षिण पशिया वाले बौद्ध अशोकका संस्करण प्रामाणिक मानते हैं। उत्तरवालोंका सम्प्रदाय उत्तर किंवा महा यन और दक्षिणवालोंका दक्षिण किंवा हीनायन नामसे विख्यात है। ई० स० ११२ में उत्तर पंथ चीनका राजधर्मा हो गया था था। तबसे चीन, तिब्बत, जापान और तातार प्रभृति देशों में उसका प्रचार हुआ और आज भी वहां वही धर्म माना जाता है।

अशोकके शिला लेखों में श्रीस प्रभृति देशों के राजाओं का नामोल्लेख हैं। उनका प्रमाव इतना बढ़ा हुआ था, कि दूर दूर देशके राजाओं ने उनके प्रचारकों को अपने राज्यों में प्रचारकी आज्ञा दे दी थी। शिला लेखों में जिनका नामोल्लेख हैं, उन्होंने उनके प्रचारकों का स्वागत किया था और उन्हें अपने राज्यों में प्रचारकी आज्ञा दे दी थी।

अशोकने अनेक छोटे छोटे राज्य अपने राज्यमें मिला लिये ये। पाएडप वंशके अन्तिम राजा क्षेमफको-जिसे लक्ष्मी देय भी कहते थे—उनके चौरसेन नामक मन्त्रीने मार पर दिल्लाका सिंदासन द्रहरात कर लिया था। आरो सलकर मेयाए, मार चाड़ और भाष्टिया इत्यादि राज्यों पर मो अपना प्रमुख स्थापित किया।

अशोकने पहाड़ों में गुकार्ये बनवाई थीं। जैन प्रत्यों को देख-नेसे पता चलता हैं, कि अशोक प्रवल सेना लेकर दक्षिण की ओर गये थे। नर्मादाके उस पार वेहोल नामक स्थानमें वह उहरे थे और एक पहाड़ी पर देवगढ नामक किला बनवाया था। इसके बाद अनेक खानों में किले और कन्द्रायें तय्यार करायी। अन्तमें महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। वहां सुदर्शन नामक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उससे वासा नामक स्थानमें युद्ध हुआ। युद्धमें सुदर्शन मारा गया और अशोक विजयी हुए। उन्होंने नगरको राजधानी बना कर् बोरबाहु नामक बौद्धको बहांका शासक नियत किया।

अशोकने अपने सरदारोंको अधिनाय जनोमें सेन्य मेत कर विहार, बगाल, पाएडय, केरल, ताग्ल प्रभृति देशों पर अधि-कार जमा लिया था। विज्ञित प्रदेशोंपर उन्होंने बोद्ध शासक नियन किये थे। राज्य विस्तार, घर्मा प्रचार और गुकारों बनवानेके लियेहो वे दक्षिण गये थे। जब तक यह काम पूरे न हुए, तब तक वे देनगढ़में रहते रहे और वहीसे अपने राज्यका प्रयन्य करते रहे। वारह वर्षमें यह काम समाप्त हुए। इसके बाद वे पाटलियुत्र लीट आये।

देवगढके पास नदीकी एक चट्टानमें अशोकको अपरिमित थन प्राप्त हुआ था। सम्मवतः वह किसी नन्दवंशी राजाका गुप्त भएडार था। अशोकने वह धन किले और गुफायें बनवाने तथा धार्म प्रचार करनेमें व्यय किया था।

अशोकने अपनी चौदह आज्ञायें पेशावरके पास कपदीं गिरिमें, कटकके पास घवलीमें, गिरनारको उपत्यकामें, दिल्ली, प्रयाग, वकारा, रिधया और तिरहुत प्रभृति स्थानोंमें कन्दरा, स्तूप और बड़ी बड़ी चट्टानोंपर खुदबाई थीं। वे सव एकहीं साथ अङ्कित नहीं हुई। उयों उयों बौद्ध धर्म पर अशोककीं श्रद्धा बढ़तो गयी, उयों उयों धर्म सिद्धान्त स्पष्ट होते गये, त्यों त्यों उनमें परिवर्तन होता गया। बारहवीं आज्ञा केवल गिरनार हीमें पाई जातीहै। अशोकने उन लेखोंमें अपना प्रियद्शीं नाम अङ्कित कराया है। पाठकोंके हितार्थ उनका भावार्थ नीचे दिया जाता है।

- (१) प्रियद्शीं राजाकी आज्ञा है, कि पशु बध वन्द कर दिया जाय। हिंसा महा दुष्कर्म है। अंतः पूजा किंवा समाजके लिये भी पशुवध न हो। पाकशाला और यज्ञशालाओं में—आहार और पुज्रय प्राप्तिके लिये लक्षावधि प्राण्यों का संहार हुना है। यद्यपि पुज्यके लिये पशु वध होना चाहिये या नहीं, इसका अभी ठीक निर्णय नहीं हुआ, तथापि मेरो आजा है, कि अय जीवहिंसा न हो।
  - (२) राजा प्रियदशोंके विजित अर्थात् वील, पाण्ड्य, केरल ताम्रमणीं (लड्डा) इत्यादि देश और पृथ्वीमें राजा पन्टियोकस इत्यादि जो मित्र हैं उन्हें विदित हो कि प्रियदर्शीको

, भारतके महापुरुष न्यादन

दो बातें प्रिय है— सड़कों पर वृक्ष सगवाने और कुए खुदवाने।

- (३) चाहे मेरीप्रजा हो चाहे अन्यकी, जो छोग धर्मका पाछन करते हों उन्हें पांच वर्षके वाद प्रायिश्चत करना चाहिये। प्राय-श्चितके समय माता, भाई, बन्धु, पुत्र, कलत्र, ब्राह्मण और श्रमण सवींको अपने अपने कर्त्त व्यसे मुक्त होना चाहिये। उदारत अच्छी वस्तु हैं। अहिंसा सुन्दर है। अपवित्रता और पिशु-नता बुरी है।
- (४) सैकड़ों वर्षसे जीव-हिंसा हो रही है। छोग ब्राह ण और श्रमणोंकी बात नहीं सुनते। अब राजा डङ्कोकी चोट पर कह रहा है, कि जीवहिंसा बन्द हो।
- (५) धर्मा पालन कठिन कार्य है। मैंने धर्माध्यक्ष नियत किये हैं। वे सर्वसाधारण और पास्तिहर्योमें, धर्म प्रवार करेंगे।
- (६) आज तक ऐसा न होसका, परन्तु अब मैं चाहता हैं कि मैं चाहे अन्तः पुरमें होऊ' या अन्यत्र, प्रत्येक समय प्रजा-की फरियाद सुन सक्न'। तद्र्थ मैंने कर्माचारी नियन किये हैं। वे प्रजाकी वात मुक्त तक पहुं चायेंगे और मेरे आज्ञानुसार प्रवन्ध करेंगे।
- (७) चाहे जिस धार्मका साधु हो और चाहे जहां रहता हो, उससे कोई छेड़ न करे, क्योंकि सबका एक भात्र उद्देश्य ईश्वरको प्रसन्न करना है।

T)(GT

- (८) पहलेके राजा द्यूत और शिकार केलनेमें व्यस्त रहते थे, परन्तु में ब्राह्मण, श्रमण, साधुसन्त और महन्तोंसे मिलने भौर पुण्य धरम् करनेमें व्यस्त रहता हूं।
- (६) पुत्रोत्पत्ति, विवाह, शिष्टाचार तथा अन्यान्य प्रसङ्गों पर लोग ख़ुशी मनाते और दावतें करते हैं, परन्तु यह सब व्यर्थ हैं। कल्याण तो केवल धर्म मङ्गलसे होता है। स्वामीकी सेवा, गुरुकी भक्ति, ब्राह्मण श्रमणको दान और ऐसेही अन्यान्य कर्म धर्म मङ्गल कहे जाते हैं।
- (१०) नाम और देहका खरूप मिथ्या है। धर्म पर प्रेम रखना यही सच्चा स्वरूप है।
- (११) प्रियद्शीं राजाका कथन है, कि धरम दानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। सेवक और आश्रितोंका प्रतिपालन, माता पिताकी सेवा, मित्र और कुटुम्बियोंका हित और ब्राह्मण तथर अमणोंको सहायना देना-यही धरम दान है। जीवोंकी रक्षा करना यह भी स्तुतिपात्र है।
  - (१२) प्रियद्शीं सब धम्मीं का आद्र करते हैं। सबको अन्य धम्मींका निराद्र न कर अपने अपने धर्मापर प्रीति रखनी चाहिये।
  - (१३) प्रियदर्शीकी, प्राणियोंको कष्ट न देने और उन्हें तृप्त करनेकी आज्ञा, जहां पहुँचती है वहीं विजय प्राप्त करती है। मिश्र, यूनान, और अन्यान्य देशोंके टालोमी, पन्टीगोन, मगस्ट और अल्झेन्द्र इत्यादि राजा भी उसे मानते हैं। यह बड़े आन-

'न्द्भी बात है। सद्गुणकी वित्तय होती है और उसीसे सचा खुख मिलता है। इह लोक और परलोकके लिये ऐसेही सुखकी कामना की जाती है। इस सुखका प्रलयकाल तक नाश नहीं होता।

(१४) देवताओंके प्रिय राजा प्रियदर्शी, यह आज्ञार्ये अङ्कित कराते हैं।

इस प्रकार परम प्रतापी अशोकने धर्म प्रचार और प्रजा-शासन कर अन्तमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया। उनके बाद मगधके सिंहासन पर उनका सुयशा नामक पुत्र अधिकढ़ हुआ। उनके वंशजोंने कुछ काल पर्यान्त वहां शासन किया, परन्तु अशोकके वाद वह साम्राज्य उत्तरोत्तर श्लीण होता चला गया। अशोकके शासन कालमें प्रजाको वह सुख और वह शान्ति मिली जो महाभारतके वाद बाज तक और कभी नहीं देखी गयी। अशोक "महान्" कहे जाते है, परन्तु अन्य महान् कह-लाने वाले अधोश्वरोंमें शायदही कोई और उनके समान महत्व-का अधिकारी हुआ हो। धन्य है, प्रजाप्रिय प्रियद्शीं महान् राजा अशोकको।



# क्षेत्र कार्य कार

ख्यात मालवपित राजा भर्त हरि ई० स० पू० ५७ के करीव उज्जैनमें राज्य करते थे। उनके पिताका नाम था गन्धवंसेन। परदुःख-मञ्जन राजा वीर विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। उनके गुरुका नाम था चन्द्राचार्य वसुराया। उन्होंने उनके निकट व्याकरणादि शास्त्रोंका अध्ययन किया था खीर उनमें नियुणता प्राप्त की थी। वे संस्कृत भाषाके कवि और विद्वान भी थे।

भर्तु हरि नीन हरिके गुगोंसे युक्त थे। वीरतामें हरि-विग्णुके समान, सम्पत्तिमें हरि—इन्ह्रके समान, और सोदर्यमें
हरि—सूर्याके समान। इसके अतिरिक्त वे व्यवहारिक काय्यंकि अनुभवी, सङ्गीत शास्त्रमें कुशल, मिथ्याभिमानसे रहित,
सत्यासत्यके परीक्षक, सूक्ष्म भेदके झाता, बुद्धिमान, विवेकी
और न्याय नीतिज थे। उन्होंने शत्रुओंका विनाश कर देशमें
सद्गुण और धर्माकी वृद्धि की थी। दया, क्षमा, शान्ति, सन्तोय और विनय इन गुणोंसे युक्त थे।

मर्तृहरिके धांठ मन्त्री थे। वे सभी त्रिद्वान थे। सेना-यति भी शूरवीर और विद्वान था। राजसमा विद्वानींसे परि- पूर्ण थी। राज्य-शासन न्यायनीति पूर्वक होता था। किसी पर भत्याचार न होता था। प्रजा सन्तुष्ट रहती थी। उपदेश देनेके लिये धर्माचार्य्य नियत थे। सर्वत्र पाठशाला और चिकित्सालयोंका प्रवन्य था। किसीको किसी प्रकारको कष्ट न था। लोग भर्त हरिके राज्यको रामराज्य कहते थे।

संसारमें कोई सर्वगुण सम्पन्न नहीं होता। भतृहरिमें अनेक गुण होनेपर भी एक महान् दुर्गुण था। वे स्त्रियोंके मोह जालमें इस प्रकार उलके रहते थे. कि राजकाजके लिये .भी उन्हें अवकाश न मिलता था। कोई कहते हैं, तीन और कोई कहते हैं, कि उनके तीनसी रानियां थी। पिङ्गला उनः सबोंमें श्रेष्ठ थी। उसका रूप छावर्ग्य अद्भुत था। भर्तृहरि अहर्निश उसीके प्रेममें व्यस्त रहते थे। उनका अधिकांश सम-य अन्तःपुरमें ही व्यतीत होता था । वे उसके सीन्दर्याजालमे इस प्रकार जकड़ गये थे, कि उनकी सारासार विचार शक्ति नष्ट हो गयी थी। पिङ्गलाने उन्हें अपने प्रेमजालमें उलका लिया था और वे उसे अनन्यभावसे चाहते थे। परन्तु वह एक<sup>ा</sup> दुराचारिणी दासीके दुःसङ्गसे एक अध्वपालको प्रेम करने लगी थी। कामान्य भतें हरिको इसका कुछ भी पता न था।

महापुरुषोंका कथन है, कि जो मुखपर भूळ बतलाता है, वही सद्या मित्र है। भर्तृ हिस्के ऐसे मित्र अनेक थे। बार बार उनके शुभिचिन्तकोंने उन्हें सूचना दी, परन्तु भर्तृ हिस्ते उनकी बातपर ध्यान न दिया। मन्त्रियोंके समकाने पर भी उनकी चही दशा रही। न उन्होंने राजकाजही पर विशेष ध्यान दिया न अन्तःपुरका रहनाही कम किया।

विक्रमादित्य भर्तु इरिके छोटे भाई थे। वे विद्वान, नीति-मान, ग्रुरवीर, और धर्मिष्ट थे। प्रजा उन्हें आदरकी दृष्टिसे. देखतो थी। भर्तृहरिको वे सलाह और शासन कार्य्यमें सहा-यता दिया करते थे। भर्तु हरि भी उन्हें वड़ा प्रेम करते थे। उनके भले और भोले खभावको वे अच्छी तरह जानते थे। चिक्रमादित्य, भतुं हरिको पिता और उनकी स्त्रियोंका माता समान समकते थे। यही कारण था, कि वे उनके अन्तः पुरमें विना किसी अपित्तके वरावर जा आ सकते थे। कितने ही राजकीय विभागोंपर उनका आधिपत्य था। अश्वविभाग के भी वही निरीक्षक थे। वे अपने चातुर्या वळले चोर अप्र-माणिक, व्यक्षिचारी और दुराचारी कम्म चारियोंका पता लगा कर उन्हें दर्ख दिया करते थे। पिङ्गला जिस अभ्वपालको प्रम फरती थी वह अध्वशालामें नौकर था। विक्रमने कई बार ठीकसे काम न करनेके लिये उसे हांट हपट दिखायी थी। उन्हें उसके आचरणपर भी सन्देह हो गया था, परन्तु कोई प्रमाण न मिलनेके कारण बद्यापि कुछ न कहा था।

पंक दिन भर्त हिरिने विक्तमादित्यको बुलाकर कहा "विक्रम! में तुम्हारी धर्म्मवृत्ति और कर्त व्यपरायणता देखंकर अत्यन्त प्रसन्न हं। तुम शासन करने योग्य हो। प्रजाके हित-चिन्तन में ही तुम सदा लीन रहते हो। मेरी इच्छा है, कि तुम विशे

ष रूपसे राजकाजमें भाग छो। मुझे विश्वास है, कि तुम सब काम योग्यताके साथ करोगे।

यह कहकर भर्तृ हरिने विक्रमको कितनेही अधिकार प्रदान किये। विक्रमादित्य उनके आदेशानुसार शासनकर अपनी योग्यताका परिचय देने छगे। दुराचारी अश्वपोछको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। वह अपने दुराचरणके कारण उनसे भोत रहा करता था। विक्रमको देखतेही उसे प्रतीत होता था, मानो अभी यह कुछ कहना चाहते हैं।

इस भयको निर्मूल करनेके लिये उसने पिङ्गलाकी शरण ली। पिङ्गलाने अपने प्रेमीकी बात मानली। उसने विक्रमपर दोषारोपणकर उन्हें निकलवा देना स्थिर किया। भर्ते हरिको उसने पक दिन समकाया, कि विक्रमादित्यने मुक्त पर अत्याः चार किया है।

पिड्नलाकी चात सुन कर भर्तृ हरिको बड़ा आश्रय्ये हुआ। विकामपर उन्हें पूर्ण विश्वास था। वह जानते थे, कि वह येसा काम नहीं कर सकता, तथापि पिड्नलापर लुक्ध होने के कारण उनकी विचार शक्ति नए हो गयी और उन्होंने उसकी वात सच मान ली। उन्होंने विकामको बुलाकर कटु बचन कहे और उनका तिरस्कार किया। आईकी वार्ते सुन, विकाम दुन रह गये। उन्होंने कहा,—"आप यह कैसी वात कहते हैं ? मैंने स्वप्तमें भी बुरा विचार नहीं किया। मैंने भूलकर भी नीति विरुद्ध आचरण नहीं किया। मुझे आपको वात सुनकर बड़ा

बाश्चय्यं होता है। मेरी नीतिरीति आप जानते हैं। आपका संदेह निमूल है। मैं ऐसां पाप कदापि नहीं कर सकता। शिव ! शिव !! अन्तःपुरमें मेरा अनीति-आचरण ! आप क्या-कहते हैं ?"

"अभी समुद्रने मर्ट्यादा नहीं तजी। अभी सूर्ट्य पश्चिममें नहीं उद्य होते। अभो सिंह घोस नहीं खाता। अभी हंस कागको चाल नहीं चलता । अभी काष्ट जलमें नहीं द्वंता। अभी सन्तोंने द्या और चन्द्रने शीतलता नहीं तजी। अभी प्रलय नहीं हुआ। मैं माता समान विङ्गलापर अत्याचार कैसे कर सकता हूं ? आपके हृदयमें यह सन्देह क्यों 🗸 उत्पन्न हुआ ? मैं तो सदा आपकीं केवा करता रहा हूं। आप को पिता और पिङ्गलाको माता समान समऋना रहा हूं। श्रुति स्पृति और नीतिके अंजुसार आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, वह निरन्तर मैं पालन करता रहा हूं। उसके विपरीत ओवरण मैंने स्वप्नमें भी नहीं किया। आपके शब्दोंने वज्र प्रहारका काम किया है। मेरा हृद्य टूक टूक हो रहा है। मैं आपके पुत्र स-मान हूं। . मुक्तपर ऐसा सन्देह न करिये।"

भर्तृ हरिने पूछा—"क्ल तू अन्तःपुरमें गया था कि नहीं ?"

विक्रमने कहा,—"नहीं, कल मैं गया ही नहीं। आपसे राज-साम भेट हो चुको थी, अतः वहां जानेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। साथही कल शिवरात्रि थी अतः मैं शिवपूजन करता रहा, मुक्ते समय भी न था, जो मैं वहां जाता।"

भर्तृहरिने कहा,—"यदि यही वात है तो तू महाकालेश्वरका महोत्सव देखने क्यों न गया था ?"

विक्रमने कहा,—"मैं एकान्तमें शिवपूजन करता हूं, यह तो आप जानतेही हैं। मुझे अवकाश ही न मिला। भवकाश मिल ता तो मैं अवश्य वहां जाता।"

दोनों भाइयोंमें इसी प्रकारको वात' हुई, प्रन्तु भर्त् हरिका सन्देह दूर न हुआ। पिङ्गलाको वात उनके हृद्यमें चैठ गयी थी। उन्हें विक्रमकी वातं असत्य प्रतीत हुई'। विक्रमको उन्होंने उज्जैनसे निकल जानेकी आज्ञा दी।

विक्रमने दुःखित हो कहा,—"रामचन्द्र पर जैसी भरत बौर लक्ष्मणकी भक्ति थी, युधिष्ठिर पर जैसी अर्जुन और भीयकी भक्ति थी, वैसीही आप पर मेरी भक्ति है। आप विचार शून्य हो, मुक्त पर दोवारोपण करते हैं यह देखकर मुक्ते बड़ा दुःख होता है। दग्ड तो मुक्ते आप पेसे भी दे सकते हैं। मैं आपका दासानुदास हूं और आप मेरे माता, पिता, खामी, भ्राता, सभी, कुछ हैं। अन्त: पुरमें में बाज तीन रोजसे नहीं गया। पिङ्गलाकी दासीको भैंने देखा तक नहीं। यह सब प्रपञ्च जाल है। मुझे मिथ्या कलङ्क लग रहा है, अतः परिताप हो रहा है। आप समान विचारवानकी बुद्धि पलटते देखकर मुसे फुशड्डा हो रटी हैं। कहीं मालच देशका अकल्याण न हो ! आप पर कोई आपत्ति न आ पड़े ! विपत्ति आनेके पूर्व मतुष्य की बुद्धि इसी प्रकार्वेपलट जाया करती है।

भर्तृहरिने क्रुंद्ध हो कर कहा—"वस विक्रम, अधिक न बोल ! तेरे असत्य भाषण से मेरे श्रवण अपवित्र हो रहे हैं। मैं तेरी एक भी वात नहीं सुनना चाहता। तू इसी समय मालव भूमिसे निकल जा !"

विक्रमने कहा—"अवश्य में मालव भूमिका त्याग कर्षणा। अब में यहां एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। जिसके अन्तः करणमें कुविचार तक नहीं उत्पन्न हुआ, जो भाईको पिता और उसकी स्त्रीको माता समक्त कर पुत्रवत् आवरण करता रही, जो अपनेको आदित्यवत् शुद्ध समकता है, जो अजएड ब्रह्म-चर्च पालन करता है, उस पर नीच प्रपञ्ची और शास्त्र निन्दित स्त्रीको चात सुन, दोषारोपण करना घोर अन्याय है। कुछ भी हो, मुक्ते आपकी आझा शिरोधार्व्य है। में मालवभूमिका त्याग करनेके लिये तय्यार हूं। दैव-योगसे यदि कभी सत्या-सत्य मालम हुआ तो आपको बड़ा पश्चाताप होगा। और कुछ नहीं कहना चाहता। ईश्वर आपका कल्याण करे!"

इतना कह कर विक्रमादित्य नगरसे निकल पड़े। जनता हाहाकार करने लगी। सेनापति, मन्त्री मण्डल और उच्च पदा-धिकारियोंको बड़ा खेद हुआ। सब लोग शोक सागरमें निम अहो गये। जो यह बात सुनता बही व्याकुल हो उटता। बारोंबोर पिद्गला और मतिभ्रष्ट भन्न हरिकी निन्दा होने लगी।

विक्रमादित्यके न रहनेके कारण राज्यमें अन्यवस्या दिखाई देने लगी। भर्तृ हरिका अब भी वही हाल था। मन्त्रियोंने उन्हें

वारम्बार समकाया, परन्तु कोई फल न हुआ। राजकाजकी , ओर उनका ध्यानही नथा। प्रजाको उनके द्र्शनही न होते थे। जिस दिन वे राज सभामें उपस्थित होते, वह दिन बढ़े सौभाग्यका समका जाता था।

पक दिन भ्रतृहिरि न्यायासन पर बैठे हुए थे। इधर उधरकी बातें हो रही थीं। इतनेमें कलावन्ती नामक वेश्याने एक अमर फल लाकर उन्हें भेट दिया। वह फल देखकर भर्तु-इिको वड़ा आश्चर्य हुआ। एक वार् पहले भी वह उनके पास आ चुका था। उन्होंने वह पिङ्गलाको दे दिया था।

े वह फल शान्तिराम नामक ब्राह्मणको किसी ऋषिने दिया या। ब्राह्मण द्वरिद्धो था। उसने विचार किया, कि यह फल मैं खाऊँगा तो अमर होकर मुक्ते अन्त तक भिक्षा मांगनी पढ़ेगी। इसे भर्त् हरि समान राजाको देना चाहिये, जिससे वह अमर हो प्रजाको सदा सुख देत रहें।

शान्तिरामने यह विचार कर वह फल भर्तृहरिको भेट दिया था। भर्तृहरिने विचार किया, कि यह विङ्गलाको देना चाहिये। पिङ्गला जाकर अजर अमर रहेगी तो सदा सुख देगी। विङ्गलाने उसे ऐसाही विचार कर अश्ववालको दिया। अश्ववालने कला बन्तोको दिया और कलावन्तीने फिरं उसे भ्रतृहरिको दिया। उसने सोचा, कि यह फल जानेसे मुझे अमर हो सदा वेश्या वृत्ति करनी पढ़ेगी, अतः यह भर्तृहरिको देना चाहिये।

वास्तवमें मर्तृहरि ही वह फल खाने योग्य थे अतः लौट

खीट कर वह उन्होंके पास आया। उन्होंने जब वेश्यासे पूछा, तब उसने वतलाया, कि मुक्ते, अश्वपालने दिया था। अश्वपा-लसे पूछने पर भीत हो उसने भी सच्चा हाल वतला दिया। मर्छ हित्ने उसी समय पिङ्गला और उसके गुत प्रेमका भी पता लगा लिया। पिङ्गला की एक दासी द्वारा भी यह वात प्रमा-णित हुई। भर्ल हिरके क्रोधका वारापार न रहा। उनके हृदयमें पिङ्गला और संसारके प्रति एक साथही घृणा उत्पन्न हो गयी।

पिङ्गलाको इन वातोंका अभी पता न था। भर्तृहरि भाव-को छिपा कर नियमानुसार उसके पास गये। वातहो वात उन्होंने अमर फलकी वात निकाली। पिङ्गलाने कहा—"उसे तो मैं उसी समय खा गयी थी।"

भर्त् हरिने जब सन्देह प्रकट किया, तब वह शपथ लेकर उन्हें विश्वास दिलाने लगी। भर्त् हरिको उसका यह चरित्र देखकर बढ़ा कोध आया। उन्होंने अमरफल उसके सम्मुख रख दिया। अमरफल देखकर पिङ्गला केंप गयो और दासोको दोष देने लगी। अन्तमें दासी और अश्वपालको वातोंसे उसका अपराध प्रमाणित हो गया। पिङ्गला यह सब देखकर सुख गयी। उसके पापका घड़ा फूट गया। अपने बचनेका कोई उपाय न देखकर, वह क्षमा प्रार्थना करने लगीं।

भर्तृहरिने कुद्ध हो कहा,—"हे व्यभिचारिणो । तुहै घि-कार है ! तू बड़ी दुष्टा निकलो । भैंने तुहै अपना तन मन धन अपीण कर दिया था । अपने प्राणसे अधिक समस्त तुहै ।

यह अमर फल दिया था। तू पापिनी है, यह तेरे योग्य न था, मैंने बड़ी भूळ की थी। परमात्माने मुक्ते साववान करनेके लिये ही यह सब ब्लिया है। पिङ्गला ! तूने किञ्चित भी विचार न किया ? सब रानियांका सुकपर समान अधिकार था। सक पर मुक्ते समान भाव रखना चाहिये था। मैंने सर्वोका निरा-द्दर्राकया। किसीकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। तुभी को सब कुछ समभा। तुम्हे ही अपना तन मन अर्पण किया। तुक्ते प्राणसे अधिक चाहना रहा, परन्तु तूने मुहे धोला ट्यिंग, तूने मुम्तसे कपट किया। तूने मेरे प्रेमका कुछ न समभा और नीच अर्वपालको प्रेमी बनाया। इसमें दासीका कोई द्योष नहीं । पतिव्रताको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी विचलित नहीं कर संवते। सच्चे वज्रमय अन्तःकरणको विचलित करने का किसीमें सामध्ये नहीं है। तू स्वयं दुराचारिणी है। तेरा मुख देखना भी पाप हैं। तूने दोनों कुल कलङ्कित कर दिये। तेरे मोद्द-जालमें पड़कर मैंने बड़ा पातक किया है। अब मैं इस पापका प्रायश्चित कर्ह गा। तूने मुक्ते भाज अमृत्य शि-क्षा दी है। तेरा भी कौन दोष ! सारा दोष मेरा है। मैंने पत्थर को हीरा और मुलम्मेको सोना समभा । बस, अब मैं तेरा मुह नहीं देखना चाहता। तूने मेरी मोह-निद्रा भङ्ग कर दी। अव मैं सदाके लिये जाता है। महल तेरा और अश्वपालका है। बस, और कुछ नहीं कहना।"

यह वह कर भर्त हीर पिड़्नलाके पाससे चले आये। उ

के हृद्यमें भयङ्कर आन्दोलन हो रहा था। किसी क्षण वे पिङ्गलाका और किसी क्षण अपना दाप निकाल रहे थे। तरह तरहके वित्रार उठते और छोप हो जाने थे। उन्हें इस समय विकासादित्यका स्मरण हो आया। उन्हें विश्वास हो गया, कि वह निर्दोष था। रह रहकर वे पश्चाताप और खेंद करते लगे। एक एक करके विक्रमकी सब बातें उन्हें याद आ गयीं। वे कहने छंगे - "अहो ! मैंने बड़ा बुरा किया। उस स-मय मेरी बुद्धिपर पत्थर पड़ गये थे। मैंने विङ्गलाको वात मान छी। मैंने अकारणही उसे निर्वासित किया। विवारे विकासको मालव भूमि त्याग करनी पड़ी। न जाने आज वह कहां और किस इशामें हो। हे विकम! आज तेरी वातें सत्य निकलीं। मैंने भयङ्कार भूच की। विङ्गचाने मुक्ते वास्तवमें घोखा दिया। मैंने व्यर्थ ही निरपराद्य पर दोषारोपण किया। उस धर्म-मुर्ति वालकको निर्वासितकर मैंने घार पाप किया है। हे विकमा-दित्य ! आंज तेरे कथनानुसार हो मुके पश्च नाप हो रहा है। है वन्यो ! आज में शोक सागरवें दूव रहा हैं। सुद्रे नेरो वानें याद भारहीं हैं। मैंने तुम्त न कन्ने योग्य दातें ऋदीं। वास्तवमेंतेस हृदय टूक टूक होगया होगा। मैंने वड़ा अनुवित कार्म किया। मेरी बुद्धि वास्तवमें अष्ट हा गयो थो। हे विक्रय! नेरा जगन सर्वेषा सत्य था। रामचन्द्र पर जैसी लक्ष्मणका निक यी, चैसी ही मुक्त पर तेरी भक्ति था। लङ्गण ने मुर्कित होने पर रामका जैसा दु:ख हुआ था, आज तेरे लिये मो मुझे बंचादो दु:व हीरहा

है। रामचन्द्रने ठीकही कहा था, कि स्त्री बीर मित्र अनेक मिल सकते हैं, परन्तु सगा भाई नहीं मिलं सकता। हे रघुवीर! आपके चचन सत्य है। मैंने स्त्रीके लिये अपने भाईको स्त्री दिया।

इस प्रकार पश्चाचाप कर भर्तृहरि कहने लगे—"हे मन!तू विषय-लोलुप था। तेरी तृष्णाका वारापार न था। तुम्ते आज यह उचित शिक्षा मिली है। चल, अब एकान्तमें महे-श्वरका ध्यान कर! राज-पाटका मिथ्या मोह छोड़ दे। अब विलम्ब करना व्यर्थ है। अभी कुछ नहीं विगड़ा। पापका प्रायश्चित हो सकता है। अभी समय है। देर न कर, फिर क्या होगा?"

रहित है तो केवल वैराग्य। में उसीका आश्रय ग्रहण करूँगा अब में गङ्गाके तट पर वैठकर तप करूँगा, जिससे यह बावागमन-जन्म मरणकाा बन्धन छूट जाय। पिङ्गलाने आज मेरी मोह-शिद्रा भङ्गकर दी है। मुसे आज कर्त्त व्य पथ स्क्र पड़ा है। मेंने जी निश्चय किया है, वही करूँगा। बस अव और अधिक कहने सुननेका समय नहीं है।

न वैराग्यात्परं भाग्यं, न बोधाद परः सखा।

न हरेर पर स्त्राता, न संसारात्परी रिपुः॥

वैराग्यसे उत्कृष्ट सीमाग्य नहीं है, ज्ञानसे वढ़कर और मित्र नहीं हैं। महेश्वरके अतिरिक्त और कोई रक्षक नहीं है और संसारसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है।

यह कह कर भर्तृहिर जङ्गलकी ओर चल पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। रानियां विलाप करने लगीं। पिङ्गला भी रोने पछताने और पछाडे काने लगीं, परन्तु भर्तृहिरिने किसीकी ओर ध्यान न दिया। लोग बड़ी दूर तक उनके साथ गये और अन्तमें सममाने उमाने पर लौट आये। सर्वत्र उदासीकी काली घटा छा गयी। नगर शून्य और श्रीहीन मालूम होने लगा। लोगोंके मुख मएडल पर विषादकी कालिमा प्रदर्शित होने लगी।

भर्त हिरिके मन्त्रीगण सुयोग्य और कार्य्यदक्ष थे। उन्होंने विकमादित्यकी खोज करायी और जव-तक वे न मिले तब तक राज्यका प्रवन्य करते रहे। विकमने शाकर शासनकी वागहोर अपने हाथमें ली। राज्यकी अवस्था उस समय अच्छी न घी। चारों आर अध्यवस्था आर निष्टे त्रकता दिलाई दे रही घी। विकासके प्रवन्थते शीवही उसको दशा सुधर गयी। पुनः उउत्रेन नगरी लक्ष्मीको मूर्त्ति वन गयी।

मर्तृहस्ति नगरसे निकल फर घोड्ड वनकी गेह ली। अरावमें मच्छेन्द्रनाथ और गोरणनाथ का आश्रम था। वे प्रसिद्ध हडयोगी सिद्ध थे। भतृहरि उनके पास गये। पहले गोरणनाथने उनके वेराण्यकी परीक्षा ली। वादको मच्छेन्द्रनाथने एक शिष्पके न्याथ रानियांके पास उन्हें मिश्ला मांगने भेजा। भर्तृहरिका वेराण्य अटल था। वे निर्विकार भावसे निक्षा मांग लाये। गोरण्वनाथ और मच्छेन्द्रनाथको जय विश्वास हो गया, कि भतृहरिका वेराण्य क्षणिक नहीं है, नम उन्होंने उन्हें मन्त्रापदेश दिया। राजेन्द्र भतृहरि योगाभ्यासमें प्रहत्त हुए और ब्रह्मानन्दमें लीन रहने लगे।

उड्डोनके पास एक गुफा है। यह भर्तृहरि गुफाके नामके विख्यात है। भर्तृहरि उसमें इन्छ फाल तक तप करते रहे थे। इसके अनिरिक्त वे कुन्न हिन सोराष्ट्रमें भो रहे थे। सौराष्ट्र वर्तमान काडियाव। इके अन्तर्गत है। वहा प्रभासपाटनमें विख्यात सोमेश्वर किया सोमनाथ महादेवका मन्दिर है। वहां से सात आठ मील पर गोरलमड़ो नामक ग्राम है। उत्तरा वस्थामें गोरलनाथका आश्रम वही था। भर्तृहरि भी उनके पास वहां योगा-भ्यास करते रहेथे।

भर्तृहिर विद्वान, श्रास्तिक और ज्ञानो पुरुष थे। पिङ्गलाके दुर्व्यवहारने उनको मोह-निद्रा मङ्ग कर हो। उन्होंने पिङ्गला के साथही राजपाट, पेश्वर्य और संसारका भी त्याग कर दिया। वे ज्ञानो थे। अतः उन्हें आत्म-कल्याणका पथ प्रहण करते देर न लगी, परन्तु सब लोग वैसा नहीं कर सकते। जो लोग विषय सुन्नकोही सर्वस समकते हैं, जिनमें सारासार विचार शक्ति नहीं हैं, जो यह नहीं जानते, कि आत्मकल्याण किस प्रकार हो सकता हैं, वे आजन्म स्त्रियोंके मोह-जालमें उलके रहते हैं और दु:सम र जोवन व्यतीत करते हैं।

संसारमें पति-पर्-रता पतिवना साध्त्रो स्त्रियां मी होती ी, तथापि प्रभाषक विना परोक्षाके उनका विश्वास न करना चाहिये। मनुष्यका त्रितः चञ्च र होता है। यदि उसे धरमें और नीनिका सनन उपदेश मिला करता है, यदि उसका समय सरसङ्ग्रे व्यनीत हाता है, तम ता वह सहाबारी रहता है, धायधा उसे पड़रने देर नहीं लगनी। मन मनुष्य की नीचेकी भार हे जाना है। यदि उसे सहावारी और बह्गुगो बनानेका उपन म किया नाये तो वह आपामा । दुर्गुणो आर दुराचारी यम निरुवा है। लियोंका वियममें रखनके छित्रे उन्हें सर्वहा मन्दर्भनि आर धसमा उपरेत हेने रहता चानिये। सद्यस्याँ यः पटन, पानंताजोंका अवग और सत्मकृत्यः तीन वार्त उरती विशापनित नहीं हा सकतो। उनको रखाका यदो सर्व भी और मरल दराय है ,

. भर्तृ हरि नीति, श्रंगार और वैराग्यमें पूर्णताको पहुंच खुके थे। इन तीनों विषयके वह ज्ञाता, अनुभवी और प्रवीण पण्डित थे। उन्होंने तद्विषयक तीन शतकोंकी रचना की है। उनके शतक भाव और भाषामें अद्वितीय हैं। उनकी सरलता उत्तमता और गम्भीरता वही समऋ सकते हैं, जो उन्हें जानते हैं। उनमें अनुपम उपदेश, हृद्य स्पर्शी वातें और मार्मिक वर्णन कूट कूटकर भरा है। भर्तृहरिका यह काव्य उच्च विचारोंसे परिपूर्ण है। उनकी रचना और वर्णन शैली सरल है। उनमें किसी प्रकारकी श्रींचतान नहीं की गयी। संस्कृत भाषामें अनेकानेक प्रन्थ हैं, परन्तु शतकोंके समान सरल और विचार पूर्ण बहुत कम हैं। उन्हें जितनाही पढ़िये, उतनाही अधिक आ-नन्द प्राप्त होता है। वारम्बार-पढ़नेपर भी जी नहीं भासा और फिर पढनेकी इच्छा होती है।

जिस पुरुषका संसारमें जी न लगता हो, उसे श्रांगरमें प्रमुत्त करनेके लिये भर्तृ हरिका श्रांगरशतक पर्य्याप्त है। सु-भाषित वक्ताके लिये नीतिशतक और वैराग्यवान मनुष्यके लिये वैराग्यशतक सर्वस्व है। शतकोंके शतिरिक्त वाक्य प्रदीप नामक ल्याकरण विकानका एक अमूल्य प्रन्थ भी उन्होंने रचा है। पाणिन व्याकरणके पजञ्जलिकृत महाभाष्यपर उनको कारिका है। भट्टीकाव्य भी उनके नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु उसके कर्ताके विषयमें मतभेद हैं। कुछ भी हो भर्तृ हरि विद्वान, कवि और शानी पुरुष थे। पृथ्वीपति चहुधा मूढ़ और छोलुष होते हैं।

भर्तृहरि न्याद्भ

मतृंहरिकी विद्वता और निस्पृहता देखकर अवाक् रह जाना पड़ता है। अमरफल खानेके कारण वे अमर बतलाये जाते हैं। इसमें सन्देह हो सकता है, परन्तु यह तो स्वीकार करना ही होगा, कि उनका नाम अमर है।



# 

पिर-दु:ख-भञ्जन घीर विक्रमादित्य मालव पति गत्म वंतिनके पुत्र थे। घे भर्त हरिके छोटे मार्ग थे बीर उन्होंकि संरक्षणमें प्रतिपालित हुए थे। चन्द्राचार्य्य ने उन्हें भी मर्त् हरिके समान ही उचकोटिकी शिक्षा दी घी। उज्जय-नोमें जिनने घीर जीर विद्वान राजा हुए, उन सबोमें विक्रमा-दित्य छेष्ट यहें जा सकते हैं। वे विद्वान, श्रेष्ट्रपक्ती, महाद्रार चीर, पराक्रमी, नीतिज्ञ, धार्मनिष्ट, सहयासत्यके परीक्षक, सूक्ष्म नेहोंके जाना, बुद्धिमान, विधेकी, साज्ञनी, उत्तमाही शीर परोष-यारी थे।

कार्योसे प्रजाको बड़ा लाभ होता था। सभी उन्हें प्रेम और आदरकी दृष्टिसे देखते थें!

विक्रमादित्यका प्रारम्भिक जीवनकाल इसी प्रकार आत-त्वसे ध्यतीत हुआ। कुछ दिनोके बाद भर्तु हरिकी प्रिय पत्नी पिड्नलाने दोपारोपणकर उन्हें मिथ्या कलङ्क लगाया। अन्तर्में (देखें) भर्तु हरि चरित्र) उसीके कारण उन्हें निर्वासित होना पड़ा। भर्तु -हरिकी अनुचित आहा शिरोधार्य कर उन्होंने मालव भूमित्याग दी।

मालवभूमिका त्यागकर वे वारों ओर भ्रमण करने लगे।
कुछ ही दिनोंके वाद पिङ्गलाकी दुश्चरित्रतासे श्चव्य हो मर्ल् हरिने राजपाट छोड़ दिया। लोगोंके समकाने वुकाने पर भीवे उज्जैनमें न रहे और अरण्यमें जाकर तप करने लगे। मालकभूमिका कोई स्नामी न रहा। वैतालने वड़ा उत्पात मचाया।
मिन्त्रयोंने विक्रमकी खोज करायी। वे उन दिनों गुजरातमें
थे। वहांसे आकर उन्होंने शासन भार ग्रहण किया। और
राज्यमें शान्ति स्थापित की।

सीर वैतालने वड़ा उत्पात मचा रक्खा था। विक्रम उसका स्व हाल सुन चुके थे। विक्रमने युक्तिसे काम लेना स्थिर किया। उसे भोजनादिक दे, वह बहुत दिनों तक सन्तुष्ट करते रहे। अन्तमें वह उनका सहायक वन गया और उन्हें समय समय पर सहायता देने लगा।

इसके वाद विकासने यथाविधि अपना अभिषेक कराया। अभिषेकके बाद कई विद्रोद्धियोंको पराजित कर अपने बाह्

बलका परिचय दिया। इतनाही कर वह बेठ न रहे। उन्होंने उत्कल, बङ्ग, कच्छ और गुजरात प्रसृति देशोंको अधिकृत कर अपने राज्यका विस्तार षढ़ाया । उन दिनों भारतमें शक जातिका प्राबल्य बढ़ता जा रहा था। शक लोग मध्य पशियाके निवासी थे। भारत उनसे आकान्त हो रहा था। एकके वाद एक प्रदे-शोंपर वे अधिकार जमाते जा रहे थे। उत्तरीय भारतमें प्राय: उन्हींका अधिकार था। दिल्ली उनकी राजधानी हो रही थी। विक्रमादित्यने उन लोगोंकी गति रोकनेमें बड़ा काम किया। न्सेचल उनकी गति ही नहीं रोकी, षल्कि उन्हें अपने याहु बलसे भारत वर्षसे मार भगाया। दिल्लोके पश्चिममें विक्रमादित्यका शक लोगोंसे एक महा संप्राम हुआ। उसमें उन्होंने उनकी शक्तिका सर्वनाश कर दिया। इस विजयसे विक्रमके गौरवमें वडी वृद्धि हुई। उन्होंने इसे विजयके हर्षमें अपना संवत् चलाया, जो चिक्रम संवतके नामसे विख्यात है और समस्त आरतमें व्यवहृत होता है। हमारा दीपावली त्योहार सम्भवतः उसी विजयका वार्षि कोत्सव है।

विक्रमादित्य केवल अपनी बीरताहीकें लिये नहीं विख्यात हैं। बीरताफे साथही उनमें विद्वता और विद्या प्रेम भी था। उन्होंने देशमें संस्कृत भाषा और अन्यान्य विद्याओंका जोरोंके -साध प्रचार किया। अनेक विद्वान, कवि और तत्ववेत्ताओंकी आश्रय प्रदान कर उन्होंने उन्हें काव्य रचना और प्रन्थ प्रणयनके ालये उत्साहित किया।

سرج (العدر

ज्योतिर्विद्यामरण नामक श्रन्य देखनेसे ज्ञात होता है, कि
८०० छोटे छोटे राजा विक्रमके अधोन थे और उन्हें कर देते
थे। उनकी राज सभामें १६ वाचाल पिएडत, १० ज्योतिषी ६
वेद्य और १६ वेदपाठी विद्वान थे। उनमें भी धन्वन्तरि, क्षपएक, अमरसिंह, वंतोल भट्ट, घट खर्पर, कालिदास, वराहमिहिर
वररुचि और शद्ध यह मुख्य थे और वे सभाके नवरल कहे
जाने थे। उनकी सेनामें १० करोड़ अध्वारोही ३ करोड़ पदचर,
२४३०० हाथी ओर नीका सैन्यमें ४ लाल सैनिक थे। इसो
भवल सेनासे ६५ शक सरदारोंको पराजित कर उन्होंने शकारि
नाम धारण किया था।

विक्रमादित्यके राज्यमें प्रजा इतनी खुजी हुई कि खुशासनमें भी वे अद्वितीय हो गये। देशको शत्रु ऑसे बचाने, विद्या प्रचार करने, विद्वानोंको आश्रय देने और राज्यकी व्यवस्था, करनेके कारण उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्तकी। लोग उनके राज्यकी राम राज्यसे तुल्ना करने लगे और देशान्तरोंमे भी उनका नाम, हो गया।

विक्रम निरन्तर प्रजा-हितमें प्रवृत्त रहते थे। उनके राज्यमें कोई दीन और दुःखी न रहने पाता था। किसी पर अत्याचार न होता था। सभी उनके ज्यवहारसे सन्तुष्ट रहते थे। वे खयं रात्रिको वेश वदल कर नगरमें घूमते और दुराचारियोको दएड देते थे। कहीं अन्याय और अनीतिका नाम भी न सुनाई देता था। राज-कर्मचारी प्रजाको कष्ट न दे सकते थे। कोई रिश्वत

न ले सकता था। प्रजा सब तरहसे सुखी थी। प्रजांका कष्ट दूर करनेके लिये विक्रम स्वयं यहा कष्ट उठाते थे। कोई दीन स्वीर दु:खी दिखाई देता तो वे जिस तरह होता, उसका कप्ट दूर करते। यहीकारण था, कि लोग उन्हें पर-दु:ख-भञ्जन कहते थे।

प्रजाको सन्तुष्ट करनेसे राजाका जितना नाम होता है, उतनए श्रीर किसी वातसे नहीं होता । विक्रम यह समभते थे और तर्मुसार आवरण भी करते थे। उनका सुयश दिग्दिगन्तमें व्याप्त हों रहा था। रोम देशके आगस्तस सीजर नामक राजासे उनकी कित्रता थी। उन्होंने श्रीक भाषामें एक पत्र लिख कर अपने दूतहारा उनके पास मेजाथा। दक्षिण भारतके लोग उन दिनो उस देशके साथ व्यापार करते थे। विक्रमका इसी प्रकार अन्य देशोंसे भी सम्बन्ध था और युरोपके बड़े यहे राजे महाराजे उनके मित्र थे।

उन हिनों भारतमें नौद्ध धर्माका प्रावस्य था, परन्तु विक्रमा-दित्य शैव मतावस्थि थे। उनकी कोई ऐसी विश्वस्त जीवनी नहीं, मिस्ती, जिससे विशेष हास जाना जा सके। आज दो हजार वर्ष स्यतीत होने पर भी उनकी कीर्ति नष्ट नहीं हुई, इसीसे उनके गौरवका अनुमान किया जासकता है। आज भी उत्तरीय भारतके प्रत्येक आर्य्यमुहमें उनका नाम वहे आद्रके लाथ स्मरण किया जाता है और वशोंको उनके प्राक्रमकी क्यार्ये वहे अनु-रामसे सुनाई जाती है।

, LO LANGE OF

# ্ট্ৰাল-কাল-জনতাল-ত্ৰ-

्रिम्पिरम प्रतापी अवन्तिराज भोज विक्रमादित्यके ही वं-भेरिक्ष शज थे। उनके पिताका नाम सिन्धुल और माता को नाम पद्मावती था। उन दिनों मालवदेशकी घारानगरी राजधानी थी। भोजको जन्म सिन्धुलकी वृद्धावसामें हुआ था। सिन्धुलके मुञ्ज नामक एक छोटा भाई था। जब भोज की अवस्या पांचही वर्ष की थी, तब सिन्धुलका शरीरान्त हुआ। मृत्युके समय सिन्धुलने विचार किया, कि भोजको, राज्य देने से मुझ असन्तुष्ट हो जायगा और सम्भव है; कि वह उसे मार भी डाले, अतः मुञ्जकोही राज्य देना चाहिये और मोजको उसके संरक्षणमें रखनां चाहिये। तद्युसार उन्होंने व्यवस्था भी कर दी। भोजको सी'पकर उन्होंने मुझसे कहा—"इसें" अपना ही पुत्र समकता। मेरा उत्तराधिकारी यही है। मेरे बाद इसीका अभिषेक होना चाहिये। परन्तु यह अभी अवीध वालक है। जब तक यह वड़ा न हो, तब तक तुम राज्य करो। जय वडा हो तव राज्य इसे सी'प देना। मुझे विश्वास है, कि तुप मेरो इस अन्तिम आज्ञाका पालन करोगे।"

यह कहकर सिन्धुलने प्राण त्याग दिये। उनके बाद

सिंहासनारु हो मुझ राज्य-शासन करने लगा। उसके जयन्त नामक एक पुत्र था। भोज उसीके साथ रहने और विद्या-भ्यास करने लगे। मुझके हृद्यमें अवतक किसी प्रकारका दुर्भाव न उत्पन्न हुआ था। जयन्तके समान ही वह भोजका प्रति पालन करता था। भोज बड़े मेधावी थे। अपनी प्रकार बुद्धिके कारण वे कुछही दिनोंमें अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता हो गये। वे बड़े होनहार दिखाई देते थे। उनकी बुद्धि और चआस्त्रता देख कर लोग चिकत हो जाते थे। समस्त जनता उन्हें प्रेम और आहरकी दृष्टिसे देखती थी।

एक दिन मुझकी राज समामें एक उपोतिषी उपसित हुआ।
मुझने उसे भोजकी जन्मपित्रका दे उनका भविष्य पूछा। उपोतिषोने मह गणना कर कहा—"राजन्! मैं तो एक साधारण
ब्राह्मण हूं। भोजके सौभाग्यका स्वयं विधाता भी वर्णन नहीं कर
सकते। यह परम प्रतापी और यशसी होंगे। ५५ वर्ष ७ मास
सौर तीन दिन दक्षिण सहित गोंड़ देशमें राज्य करंगे।"

मुखनो यह सुनकर तत्काल बड़ा हर्ष हुआ। उसने ज्योतिषीको सन्तुष्ट कर विदा कर दिया। कुछ दिनोंके बाद उसकी मित पलट गयी। भोज भव कुछही दिनोंमें राज्य ले लेगा—
यह जानकर वह चिन्तित हो उठा। उसके हृद्यमें राज्यका
लोभ समा गया। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, त्यों त्यों उसकी चिन्ता बढ़ती गयी। भोजको देखतेही वह स्थ जाता था।
उनकी चिह्नता सीर चीरता देखकर उसे हर्षके बद्दे परिताय

होने लगा। अन्तमें उसने भोजको मरवा डालनेका निश्चय किया। उमने वत्सराजको यह कार्य्य करनेकी आज्ञा दी।

वत्सराज मुझका विश्वासपात्र मित्र था। उसने मुझको यह कार्य्य न करनेके लिये वहुत समकाया, परन्तु जब उसने न माना तच वह भोजको एक एकान्त वनमें लिवा ले गया। वहां उसने भोजको मुझकी आजा कह सुनायी। भोजकी अवध्या तो उस समय अधिक न थी, परन्तु वे समकदार अवश्य थे। मुझकी आजा सुनकर वे विचलित न हुए। उन्होंने एक शकोक लिखा और वत्सराजको देते हुए कहा,—"यह मुझको दे देना। आप परवश हैं, अतः खेद न करें। जो देवकी इच्छा होती है, वही होता है। मैं मरनेके लिये तरयार हूं। आप अपना कर्त्य पालन करिये।"

घटसराजने श्लोक लेकर खलीतेमें रख लिया। वह निरा हृद्यहीन न थो। उसे भोजपर द्या आ गयो। उनके निर्भोक शब्दोंने उसके हृद्यमें प्रेम उत्पन्न कर दिया। उनका निर्दोष मुख देखकर उसका हृद्य द्रवित हो उठा। उसके हाथसे तलवार छूट पड़ी। भोजको उसने किसी सुरक्षित सानमें छिपा दिया, और मुझको दिखानेके लिये एक हरिणकी आंखें निकाल लीं।

वत्सराज विश्वासपात्र मनुष्य था व्यतः मुझको किसी प्र-कारका सन्देह न हुआ। कुछ दिनोंके बाद एक दिन उसने बत्सराजसे पूछा, कि भोजने मस्ते समय कुछ कहा तो न था ? मारतके महापुरुष •৮%८-

वत्सराज मुझको वह श्लोक देना भूल गया था। आज यह प्रश्न सुनकर उसे उसका स्मरण हो आया। उसने कहा— हां, यह लोजिये, भोजने यह श्लोक लिख दिया था।

मुञ्जने बड़ी उत्कर्धाके साथ वह कागज वत्सराजके हाथ से छे लिया। उसमें निम्न लिखित श्लोक लिखा हुमा था।

"मान्याता च महीपतिः कृतयुगालङ्कार भूतोगतः। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः कासौ दृशा स्यान्तकः॥ अन्येचापि युधिष्ठिर प्रभृतियो यातादियं भूपते। नैकेनापिसमङ्गना चस्रमती मुंजत्वया यास्पति॥"

अर्थात्, सत्ययुगमें परमवतापी मान्याता पृथ्वोपति थे परन्तु वे न रहे। त्रेतामें समुद्रपर सेतु बनाया, वे रामचन्द्र भी परलोक-गामी हुए। द्वापरमे युविष्ठिर थे, परन्तु वे भी गत हो गये। हे मुंज! बढ़े बढ़े राजा चले गये, पृथ्वी किसीके साथ न गयो, परन्तु आपके साथ मंबश्य जायगी।

मुं जको यह श्लोक पढ़कर यहा दुःख हुआ। यह अपने कियेपर पश्चात्ताप करने लगा। उसे सिन्धुलकी बात याद आ अगयों। वह रोने और शिर पटकने लगा। अन्तमें उसे इतना अधिक परिताप हुआ, कि वह अग्नि प्रवेश कर अपने पापका प्रा-यश्चित करनेको तथ्यार हुआ।

वत्सराजने उसे आश्वासन दे आत्मघात करनेसे रोका और अवसर देखकर मोजको उसके सम्मुख उपस्तित किया। भोज को देखतेही वह उन्हें मेंट पड़ा और अपना परिताप प्रकट करने लगा। भोजने सारा दोष दैवका बतलाया और सान्त्वना दे उसे शान्त किया। मुंज उसी दिन उन्हें राज्य सौंपकर पत्नो सहित तपस्या करने चला गया।

भोज सिंहासनारुढ़ हो न्याय नीति पूर्वक प्रजा पालन कर ने लगे। वे बिद्धान, शूरवीर, और उदार थे। उनका प्रताप देख छनके शत्रु कांप उठे। किसीकी विद्राह किंवा युद्ध करनेकी हि-मात न पड़ी। भोजको भी अपनी वीरता दिखानेका अवसर नं मिला। वे लोगोंको अपनी विद्वता और विद्या पेमका परि-चय देने लगे। उनको राज-समामें जो विद्वान जाना, उनकी मनोंकामना अवश्य पूण होती। वे कवि और पिल्डिनोंको मुक्त इस्तसे धन प्रदान करते थे। उनके, संपर्गमें प्राकर अनेक वि-द्वान् धन और कोर्ति उपाज्जन करने लगे। रातदिन उनके यहां इस विषयको चर्चा हुआ करती थो। साधारण मनुष्य भी उन कां सङ्गतिमें पड़कर कवि धन जाता था। उथीं, उथीं समय बीवता गया त्यों त्यों भोजदेवकी कीति बृद्धिगत होती गयी। उनकी उदारता और कार्व्याप्रयताका हाल सुन कर, दूर दूरके कवि राजसभामें उपस्थित होने लगे। भोज बादर सतकार कर डनकी इच्छा पूर्ण करते। कीई खाली हाथ या निराग होकर न छौटता। कुछही दिनोंमें उनके इन गुर्णोंके कारण, सर्वत्र उनका गुणगान होने-लगा।

कहते हैं कि धारा, नगरीमें उस समय एक भी मदुष्य मूर्क न था। भोज प्रवन्धमें अनेक किन और पिएडतोंके नाम दृष्टि- गोवर होते हैं। उसमें उनकी कविता और उसपर दिये हुए पु-रस्कार अङ्कित हैं। उसके उल्लेखानुसार मोजकी राज-सभामें कालिदास (द्वितीय) भवभूति, बल्लाल मिश्र, मोघ मिल्लनाथ, बरु वि, सुबन्धु, वाणभट्ट, मयूर, रामदेव, हरिवंश, शङ्कर, दएडी, कपूर, विनायक, मदन, विद्याविनोद, कोकिल, तारिद्र, प्रभृति, कविशेखर, रामेश्वर, शुक्रदेव, भास्कर, और शाण्डिख्य, प्रभृति, १४०० विख्यात पण्डित और कवि थे।

बुद्धिसागर नामक एक पुराने मन्त्रीको मुंजने निकाल दिया था। वह अनुभवी और विद्वान था, अतः भोजने पुनः उसे उस के पदपर नियुक्त किया था। फणीन्द्र नामक उनके गुरुने उन्हें राजनीतिका उपदेश दिया था। अपने शासनके तीसरे या चौथे वर्ष एक दिन उन्होंने निम्न लिखित आज्ञा पत्र प्रकाशित किया था।

(१) कल एक महती सभा होगी। उसमें समस्त पदाधिकारी उपिष्यत हों (२) प्रत्येक अधिकारीसे शास्त्रानुसार कई
प्रश्न किये जायँगे। यदि वह उनका सन्तोष प्रद उत्तर न दे सकेगा, यदि यह सिद्ध हो जायगा की इसे अपने कर्त्त ह्योंका
झान ही नहीं है, तो वह अयोग्य समका जायेगा।
और पदच्युत किया जायगा (३) राज्यमें जितने पिएडत हों वे
उपस्थित होनेकी छपा करें। उन्हें योग्यतानुसार स्थान
प्रदान किये जायेंगे (४) मेरे नगरमें जो मूर्ख हों वे सब काम
छोड़ कर पढ़ना छिखना सीख छैं। उन्हें एक वर्ष का समय

t2)[67"

दिया जाता है। इतने समयमें यदि वे ऐसा न करेंगे तो नग-रसे निकाल दिये जायेंगे और बाहरसे आये हुए विद्वान उनके घरोंमें बसाये जायेंगे।

भोजकी इन आक्षाओंका वड़ा प्रभाव पड़ा। जिनमें कार्या करनेकी योग्यता थी, वेही पदाधिकारी रह सके और जो मूर्ज थे, सव निष्कासन भयसे पढ़ लिख कर विद्वान हो गये। उन्होंने एक दिन जिस शालामें शिक्षा प्राप्त की थो, उसका निरीक्षण किया। विचरपित नामक उनका एक सहपाठी वड़ा विद्वान था। उन्होंने उसे प्रधानाध्यापक नियत किया और जाविकाके लिये उसे एक प्राप्त प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्त विद्यार्थ योंको नि:शुक्त शिक्षा देनेका प्रवन्ध किया और उनके भोजन चल्लादिका व्यय भी राजकापसे देना स्थिर किया।

यह सब देख कर मणिमिश्र नामक विद्वानको यहा आनन्य हुआ। उन्होंने राज-समामें उपस्थित हो मोजकी बड़ी प्रशंसा की और कहा—"ममी आपको सिंहासनाकड़ हुए अधिक समय नहीं हुआ, परन्तु इतनेही दिनोंमें युगान्तर हो गया है। नगरमें पढ़ने लिखनेके अतिरिक्त और कोई चर्चाही नहीं होती। आपकी अवस्था केवल पन्नद वर्ष की है, परन्तु इससे क्या? प्रमापी पुरुषोंका स्वमाब ही प्रतापका कारण होता है, बय पर प्रताप निर्मर नहीं करता।"

, भोजने यह सुनकर कहा—' मेरी इच्छा है, कि मेरे नगरमें

कोई मूर्ज न रहे। सब लोग पढ़े लिखे और विद्वान हों। खोजने पर भी कहीं मूर्ज न मिले।"

इन सब वातोंसे भोजका उज्ज्वल विद्या-प्रेम प्रकट होता है वे जेसे विद्वान थो, वैसेही आत्मज्ञानी भी थे। उनकी दान वीरता देखकर मन्त्रीको बड़ी चिन्ता हुई। उसने उन्हें साव-धान करनेके लिये उनकी बैठकके सामने दीवार पर एक श्लोक-का पद लिख दिया—"आपदार्थों धनं रक्षेत्"—आपत्तिकालके लिये धनको रक्षा करनी चाहिये।

भाज उसे पढ़कर समक्ष गये, कि यह मेरे किसी हितेषीने मुक्षे सावधान करनेके लिये लिखा है। उन्होंने उसके पासही उसका उत्तर लिख दिया—"श्रीमतां क्रुत आपदः"—श्रीमानों पर आपत्ति कैसी ?

दूसरे दिन भोजराजने आकर देखा तो वहां यह लिखा था— "करा चिचलिता लक्ष्मी"—कभी लक्ष्मी चलित हो गयी-शायद दुर्भाग्यने आघेरा तब ? भोजने इसके सामने लिख दिया— "संचितोपि चिनश्यति"—तब सञ्चय किया हुआ धन भी नए हो जोता है।

अर्थात् उन्होंने कहा, कि धन सञ्चय् मेरे लिये, न्यर्थ है। लक्ष्मी चञ्चल है। वह एक क्षण आतो और दूसरे क्षण चली जाती है। जब वह रुष्ट हो जातो है, तब सञ्चित धन भी नष्ट, हो जाता है, अतः उसका सदुपयोग करनाही श्रेयस्क्र हैं।

मन्त्रीको उत्तर पढ़ कर भोजके मन्तन्योंका पता छग गया।

उसने फिर कभी वाधा देनेका विचार भी न किया। उसे ज्ञात हो गया, कि भोज ज़ो करते हैं, वह समक्र वृक्त करही करते हैं।

कालिदास पर भोजका बड़ा प्रेम था। राज-सभामें वह सर्व श्रेष्ट समभे जाते थे और उनका बड़ा सम्मान होता था। कुछ प्रपश्चियोंने प्रपञ्च रचना कर उन दोनोंमें मनोमालिन्य करा दिया। कालिदासने असन्तुष्ठ हो राज-सभा त्याग दी। वह अपने जन्म-स्थानको चले गये और वहीं कालयापन करने लगे।

भोजराजको कालिदासका वियोग असहा प्रतीत होने लगा। वे वेश बदल कर उनके पास गये। कालिदास उन्हें न पहचान सके। भोजने कापालिक साधुका वेश धारण किया था। बात-बीत होने पर भोजने धारानगरीको अपना निवासस्थान बत-लाया। कालिदासने उत्किएउत हो भोजका कुशल समाचार पूछा। भोजने उन्हें बतलाया, कि उनका शरीरान्त हो गया। यह दु:खद समाचार सुन कर कालिदास व्याकुल हो उठे। उनके नेत्रोंस अश्रुधारा बह चली! वे कहने लगे:—

अद्यधारा निराधारा निरातम्बा सरस्रती । पण्डिताः स्निर्हताः सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥

अर्थात्, भोजके परलोक वाससे धारानगरी निराधार हो गयी | पण्डित कण्डित हो गये और सरखतीका अवलम्य जाता रहा।

कालिदासकी ज्याकुलता भोजराजसे अधिक समय तक न देकी गयो। उन्होंने शोघही अपना प्रदृत परिचय दिया। कालि 'दास प्रसन्न हो उन्हें भेट पढ़े। उन्होंने अपना पूर्वोक्त श्लोक उसी : 'सण बदल दिया। वह बोले:—

> षद्यधारा सदाधारा, सदालम्या सरस्रती । पण्डिताः मण्डिताः सवे, भोजराजे भुवंगते ॥

अर्थात्, भोजराजके अस्तित्वसे धारानगरी आधार युक्त हो गयो। पण्डित मण्डित हो गये और सरस्रतीको अच्छा अवलम्ब मिल गया।

इसके वाद भोजराज उन्हें अपने साथ धारानगरी ाळवा लाये। वहां वे अपनी उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा उनका मनोरञ्जन करते रहे। अन्तर्मे भारतका यह अन्तिम विद्या प्रेमी अधर्य नृपति ई० स० १०८२ में संद्गतिको प्राप्त हुमा। उनके बाद न कोई वेसा पृथ्वी पति हुआ न होने की आशाही की जा सकती है। वे खयं विद्वान ये और विद्वानोंको आश्रय भी देते थे। संस्कृत भाषाकी उन्होंने जितनी उन्नितिकी उतनी शायदही अगर किसीने की हो। संस्कृतके अच्छे अच्छे काव्य और साहित्य प्रन्थ उन्होंके समयमें छिस्रे गये। उनके नगरका एक साधारण मनुष्य भी अपनी एदा रचना द्वारा लोगोंको चिकत कर सकता था। भीजनी उदारता भीर कान्य प्रियंताने चारीं शोर कवि और विद्वान उत्पंत्र कर दिये । ं उन्होंने पण्डितोंको आश्रय और सहायता देनेसे कभी सुंह नहीं मोड़ा। एक एक श्लोक पुपर जन्होंने लक्ष लक्ष रूपये पुरस्कार दे दिये हैं। लक्ष्मी और लर्क्त्रोंको प्रेक्षः जन्हींके समयमें देखा गया। विद्वानोंको

tz)[64

अपनी जीविकाके लिये कोई चिन्ता न करनी पड़ती थी। भोज-'राजका धनभण्डार सर्वदा उनके लिये खुला रहता था। धिद्वा-नोंको आश्रय देकर जो कीर्ति भोजने लाभ की है, घह और किसीको भी नसीव नहीं हुई।

भोजराजने भोजचम्पु स्रीर भोज प्रवन्ध इन दो प्रन्थोंके कई प्रकरण लिखे थे। वादको उन्हें कालिदासने पूर्ण किया था। छन्होंने योग सूत्र पर व्याख्या की थी:। काव्य और नाटकोंके सम्बन्धमें पहला प्रन्थ उन्होंने लिखा था। उसे सरस्ती कर्छा-भरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमरटीका, राजवार्त्ति क (राजमाचे ण्ड) और चारचार्य नामक ग्रन्थोंकी रचना की यी। मुझ प्रतिदेशन्यवस्था नामक मुझ विरचित प्रन्थको संशो-धित कर उन्होंने 'भोजप्रतिदेशव्यसा" के नामसे प्रकाशित किया था। वे शिल्प शास्त्रके भी अच्छे ज्ञांता थे और तह-विप्यक उन्होंने एक अच्छे प्रन्थकी रचना की थी। उसमें उन्होंने घड़ियां, काएके घोड़े, चायुयान, जलयन्त्र प्रभृति अनेक यन्त्रींकी रचना विधि लिखी थी और उनके चक्रोंको यथा-स्थान अयुक्त करनकी दातें विस्तार पूर्वक वतलाई अर्थी । संस्थारमें जब तक े सम्बत साहित्य विद्यमान क्रिके तुम् तक - उपकार अगर रहेगा। धन्य है अवन्ति कुलक्षेत्रको ! उनके समान



# वीरचरितावकीका प्रथम ग्रन्थ प्रिटिन



#### १२ रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित।

इस प्रत्यमें मर्यादा पुराषोत्तम भगवान रामचन्द्रके विश्व विजयी पुत्र स्व और कुराका पूरा वृतान्त बड़ीही जोजस्विनी भाषामें लिखवा कर

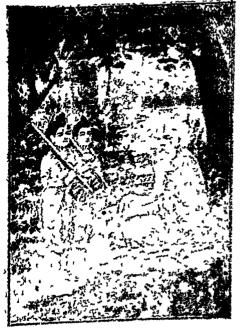

प्रकाशित किया गया, है। लव-क्रेशकी जीवन-कथा कितनी आश्चर्य मयी, कितनी उपदेशपद और देशके नवयुव-कोंके खरिश गठनमें कितनी सहायता है सकती है इसके कहनैकी कोई आवश्यकता िनहीं। जो लोग अपने सथा अपनी गृह सन्तानो और . साथही साथ गृह रुरुनाओं के जीवनको बादर्श खांचेमें हालना चाहते हैं, वह इस पुस्तकोको अवश्य मंगाकर पढें। हम दावेके साथ कहते हैं कि, इस जोड़की दूसरी

पुस्तक अवतक हिन्दी संसारमें नहीं छपो मूल्य १॥।। रंगीन जिल्हें शु

्रारतका सर्वश्रेष्ठ वीर मारतका सर्वश्रेष्ठ वीर मारतका सर्वश्रेष्ठ वीर मारतका सर्वश्रेष्ठ वीर मारतका सर्वश्रेष्ठ

# महाराणा प्रतापिसह

#### ं रंग विरंगे ७ चित्रोंसे सुशोभित।

हिन्दुकुळ स्टर्भ, महापराक्रमशाळी वीर शिरोमणि स्वतन्त्रता नामक मन्त्रके उपासक प्रातः 'स्मेरणीय' महाराणां प्रतापसिंहको कीन नहीं जानता ? इस ग्रन्थमें



्रेसिह महाराणा प्रता-प्रिसह के शोध्य वीर्ध्य का प्रा चुतान्त लिखा गया है। यदि आपको भाई भाईकी लड़ाईका नतीजा देखना हो; राजपुत कुल-पुरोहि-राजपुत कुल-पुरोहि-रक्षाके लिये प्राण

विसर्जित करनेका रोमांचकारी हाल पढना हो. राणा प्रता-पसिंहका यन और

पर्वनोंमें रहकर स्यदेश रक्षा करनेका हाल

जानमा हो तो इस प्रन्धको मंगाकर पढ़िये। यह प्रन्ध प्रत्येक देशामिमानीको पड़न चाहिये। मून्य १।) रेशमी जिल्द १॥।)





ऐसा कीन पढ़ा लिखा ममुज्य होगा जो यूरीपके साक्षात रण-देवता विमान्य महावीर नेपोलियन बोनापार्टका नाम न जानता हो ? इसकी वीरताका दबद्बाउस समय सारे

यूरोपमें था। इस महान परा-

क्रमशाली वीरने जर्मनी प्रशिया आस्ट्रिया, ऊस, इटाळी आदि महान राज्योंको जीत, अपनी अपूर्व प्रतिभाका पेरिचय दिया था। इसके डरसे यूरीपके अंत्या-चारी राष्ट्र धर-धर कांवा करते थे। यदि आप इस्त्रमहान वीरका सम्पूर्ण जीवन वृत्तान्त जानना चाहते हों तो शोघंही इस प्रन्थ-को मंगाकर पढ़िये। इस प्रन्थमें नैपोलियन बोनापरिका पूरा वृं-त्त वडीही रोचक और मधुर भापामें लिखा गया है सायही

११ मन हरण चित्र लगा अन्थको शोभा हद द्जीतक पहुँचा देनेकी चेष्टा की गई है । इसकी उत्तमता इसीसे जानी जा सकती है कि, अल्पही समयमें इसके दो संस्करण विक चुके हैं। मूल्य २।)-रेशमी जिल्द

•१ म्याय-म्याय-म्याय-म्याय-ग्रिय-श्रिक जासूसी उपन्यासोमें सर्वश्रेष्ठ क्रिल्य-म्याल्य-म्याल-म्याल-र्वे

# विचित्र जाल।

#### २ रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित।

यह एक घटना पूर्ण जासूसी उपन्यास है। इसमें जालसाजींकी ऑलसाजी, घूरतोंकी घूरताई, जासूसोंकी चाहाकी बड़ी खूबीके साथ



दिलाई गई है। इसे पढ़ कभी आप कोधसे कांपने लग जावेंगे, कभी खिल-खिलाकर ह'स पढ़ेंगे कभी रोने लग जावेंगे और कभी ताज़ बमें पड़ जावेंगे। इस पुस्तकको पढ़कर कोई भी मनुष्य जालसाजोंके चंगु-लमें नहीं फ'स सकता। पुस्तकको भाषा रोचक और किस्सा चड़ा दिलचस्प है एक बार हाथमें लेकर 'छोड़नेका मन नहीं

करता । मूल्य ॥ 🕒



#### ४ सुन्दर रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित।

यह गार्ह स्थ्य उपन्यास अपने ढड्गका एकही है। इसे पढ़ पुरुष स्त्री, बच्चे सभी शिक्षा ब्रहण कर सकते हैं। इसमें इलाइंबादके रईस



डाकुर रोमनाथका कुस-ङ्गतमे पड्कर वेश्याके जालमें फ`स जाना. शगव आदि दूपित पदा र्थीका सेवन करना। और अपनी प्रतिव्रता स्रोके प्रभादसे द्वित कर्मी को छोड सुमार्गमें का जाना और अपने काममें मन लगा-ना तथा अगाध सम्पति पैदा करना आदि बातें ऐसी ज़्बीके साथ लिख-दी गई हैं कि, पढ़नेवाले के वित्तवरं पूरा प्रभाव वहें विना नहीं रहता। मृत्य ११ रेशमीजिंब्द



इस पुस्तकको यदि "राष्ट्रीय काव्यवाटिका कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा। जिस तरह पुष्पवाटिकाके सुन्दर फूलोंकी सुगन्धा

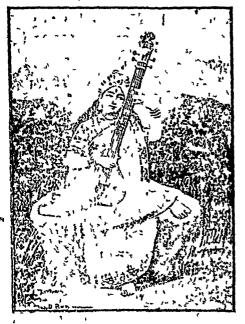

मनुष्यका चित्त हरा-भरा
प्रसन्न और शान्त बना देती
है, उसी तरह इस राष्ट्रीय
पुष्पवादिकांके मनोहर फूलोकी जैसी मातृ वन्दना,
नमी हिन्दुस्थान, हिन्दोस्था
हमागा, चलाओ चरला,
बन्देमोतरम्, जेल यात्रा
आदिकी अपूर्व सुगन्धी भी
भारतवासियोंके मुरकाष
हुए दिलोंकी हरा-भरा और
प्रसन्न वर्ना देती है। इसमें
के राष्ट्रीय गायन पढकर
मनुष्यके हृदयमें देशमिक
जागृत होती है और स्वत-

श्वताका सञ्चार होता है इस प्रतकका प्रत्येक पद मुद्दी दिलोंमें जान डालनेवाला है यह पुस्तक प्रत्येक भारतवासीको संग्रह करनी चाहिये। मूल्य भी वहतही कम रखा गया है। याने एक एकसी प्रजोंके दो भागीं का केवल १) रेशमी जिल्द १॥)



यह नाटक पौराणिक, राजनीतिक, धार्मिक और समाजिक घट-नाओंसे भरा हुआ है। जिस समय र्रगमञ्ज पर अभिनीत हीता है

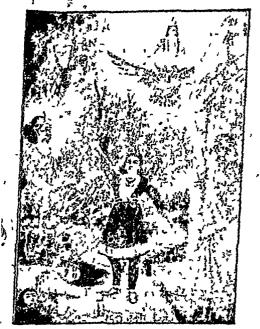

उसंसमय जनता चित्रवत हों
जाती है। इसकी प्रशंसामें
केवल इतनाही लिखना यथेप्र होगा कि, कलकत्ते की
सुप्रसिद्ध हिन्दी-नाट्य-सिमति पांचे पूर्व हजार जन्ताकी उपस्थितिमें इसे दो बार
अभिनीत कर स्याति प्राप्त
कर सुकी है, तथा इमणा
प्रशंसा सभी चिद्वानोने मुक्तकंठसे की है। इसके सेल्य हैं नाट्य प्रेमियोंके सुपरिचित पाप-परिणाम, सनी
चिन्ता, रूप्ण-सुदामा आदिके
लेखक, नाट्यकलामें निपुण,

बाबू जमुनादासजी मेहरा। लेखकने इसकी घटनाओं को सजानेमें चतुर जीहरीका काम किया है, जिसे देखकर चाह चाह करनी पड़ती है। इस नाटककी बहुतही थोड़ी श्रीतयां बची हैं शीझ मंगाईये नहीं तो दूसरे संस्करणकी बाट जोहनी पड़ेगी मूल्य १।) रंगीत १॥) रेशमी जिल्ह १॥) 

# TRUET TRUE

यह नाटक सत्याग्रहका जीता जागता वित्र है। भक्त-प्रह्लादने किस अकार सत्याग्रह द्वारा दमन नीतिपर विजय प्राप्त की थी, यह बात इस



गारमंत्रे पढ़ नेसे भली भाँति विदित हो जायगी। यह मारम मलकस्त की बहु संख्य-क जनसाके सामने दो बार सफलता पूर्वक खेला जा खुका है। इसकी सफलतापर लेखकको ५००) पुरस्कार भी मिला है।

इस नाटककी सभी समाचार पत्रोंने मुक्त कर्रह से प्रशंना की है और इसके मावतथा भाषाको सुन्दर वत-छते हुए इसको पढ़ने और अपिनीत करनेके छिये जन-तासे अनुरोध किया है। वास्तवमें यह नाटक बड़ाही

अनुहा है। इस नाटकमें यहुरंगे तथा एक रङ्गो ४ चित्र भी दिये गये हैं। नाटक प्रेमियोंको इसे अवश्य पढना चाहिये, मृत्य १) रेशमी जिल्द १॥) नाट्य-ग्रन्थमाला



#### प्रवहरंगे तथा एक रंगे चित्रोंसे सुशोभित। इस नाटकमें सम्राट् परीक्षितके जन्म होनेका कारण और जन्म



धोनेके समयको घटना बढे ही आकर्षक और हृद्य विदारक दूर्य, कल्युगका धर्म और पृथ्वीको सताना, राजा परीक्षितका उनकी सहायता कर कलियुगके साथ घोर युद्ध करनी, कलियुगका हार मानकर राजीकी भाषासे खर्ण जुआ तथा वेश्याके गृहमें निवास करनो । कलियुगके प्रभाव से रोजाकी सुद्धि पलट जाना, शमीक ऋषिके गलेमें मरा सर्व डालना, श्रंगो भृषिका काधित होकर राजाको शाप देना, तक्षक सर्व और धनमन्तर वेदाका

तीसरा ग्रन्थ

अपूर्व संवाद, तक्षकंका कीड़ा बन्कर परीक्षितको काटना, राजकुमार जनमेजयका सर्प यह करना, इन्द्र द्वारा तक्षककी रक्षा होना आदि वाने कड़ी खूबीके साथ लिखी गई हैं। इसके साथही फाटकेवाजीका प्रह-सन भी दिया गया है, जिसको देखते, देखते दर्शक लोट पोट हो जाते हैं। मूल्य १) रेशमी जिल्ह १॥) •िक्रिः नाट्य ग्रन्थमालाका चौथा ग्रन्थ •िक्रिः •भिक्षाः अस्कारका प्राप्त अस्ति ।



ऐसा कीन हिन्दू सन्तान होगा जिसने भगवान् संत्यंनारायंणकी कथा न सुनी हो रे जिनकी कृपासे मूक महान बक्ता होते हैं, पंगु



गिरि शिखरों परं चढ़ । जातें हैं, रङ्क राव हो जाते है, जिनुकी छूपा कराक्ष होनेही हैं। मनुष्य संसार की शतमाम व्याधियोसे ्छ्द<sup>्रा</sup> परमधारको प्राप्त क्षें होतें हैं, उन्ही व्यामय भगवान सत्यनोरायणकी . पूरी कथा इस पुस्तकमें े नोर्टकरूपमें वड़े विस्तारके साथ रिखो गई है और साथही सामाजिक तथा राजनीनिक हुर्य भी भली गाति दिलाये गये हैं।

यह नाटक हिन्दू रक्तलों, हिन्दी नाट्य संस्थाओं तथा सनातन धर्म स-भागोंके गेलने योग्य सर्वोत्तम हैं । गाटक प्रेमी इससे श्वरूप लाम उठावे मून्य १॥ रेशमी अन्द १॥॥ ्ट्रिक्ट विश्वास्तात्रक्षिता दूसरा ग्रन्थ क्लिक्ट्रिक्ट रिक्टर प्रस्थात्रक्षिता दूसरा ग्रन्थ

# साहित्याकाशका उज्वल नच्त्र



# १५ रंगीन सुन्दर चित्रोंसे सुशोभित छप कर तय्यार है।

इस ग्रन्थमें भगवान परगुरामका विस्तार पूर्वक ग्रृतान्त लिखा गया है। किस लिये भ्रीर किस प्रकार परगुरामका भ्रवतार हुन्ना, किस प्रकार उन्होंने



यपन । पताका आजास अपना माताका वध किया, किस प्रकार उन्होंने प्रपने गुरु महादेवसे शिक्षा प्राप्त की, क्यों उन्होंने दुनियां भरके, कियां ने कसे सहसा-वार सहार किया । कैसे सहसा-चाहु जैसे महा पराक्रमणाली, वीर-को परलोक पढुंचाया छोर अन्तमं पृथ्वीभरको जीत कर किस प्रकार दो चन्नी वालकोंकोहो सारी पृथ्वीका शासन भार देकर वह वनको तपस्या करने चले गये छोटि वृत्तान्त बढ़ीही सरल भाषामें लिखा गया है परशुराम सम्बन्धी

णेसा ग्रन्थ किसीभी भाषामें नहीं छपा। इस ग्रन्थको सभी समाचार पत्रोंने मुक्तकरसे प्रशंसा की है। ग्रवश्य मगावर सग्रह कीजिये। मृल्य ३) सनहरी जिल्दका शा।



#### अर्थात ।

## पंजाबके मार्शलला—कालका पूरा इतिहास

इस ग्रन्थमें प्रजापक्षके कांग्रे स कमीशन तथा सरकारी पक्षकी हर्तर किमिटीकी बड़ी कोजके साथ लिखी हुई पुरी रिपीटीका हाल तथा अनेक रोमाञ्च कारिणी गवाहियां दी गई हैं। यह बुटिश जातिकी अन्याय पूर्ण नीतिका एक जीता जागता सच्चा इतिहास है। यदि आए अपने पञ्जावी भाई, वहिनों और माताओंको ददं भरी कहानी अदूर-दशीं जेनरल डायरके कुकमोंका हाल, भले आदिमियोंको सरे आम बैंत लगाये जाने, पेटके वल रेंगवाया जाना, और भारतीय रमणियोंका अपमान किया जाना आदि रोंमाञ्चकारिणी घटनायें जानना चाहते हों तो इसे पढ़िये। यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें जिसे अनजानसे अनजान आदमी भी आसानीसे पढ ले, लिखी गई है। अवश्य मङ्गाकर पढ़िये होम भी बहुत कम रखा गया है। अर्थात ५५० पृष्ट तथा २५ चित्रों सहित बढ़े पोयेका केवल १॥। रङ्गीन जिल्ह २। रेशमी जिल्ह २॥।

### कुमोता महलकु 🕆

यदि वापको पैथ्यारी और तिलिस्मी उपत्यासोंकै पढ़नेका उयादः श्रीक हो तो और कहीं न भटककर हमारे यहांसे यह "मोती महल' नामक उपन्यास मंगाकर जरूर पढ़िये इसमें लिखो पेथ्यारोंकी पेथ्या-रियोंका क्षाल पढ़कर ताज्ञुकों पढ़ जायंगे तथा तिलिस्मका क्षाल जान कर खकित हो जायेंगे। दाम ६ भागका ३॥) रेशमी जिल्ह था।



( लेखक-महातमा गान्धी । )

वर्तमान समयमें यह पुस्तक मारतवासियों के लिये दूसरी "श्रीमर्-भागवत गीता" है। जिस तरह गीतामें भगवान श्रीकृष्णित अपने विय संखा, परम, भंक, किन्तु माया मोहसे घिरे हुंप, श्रत्रीय धर्मसे पथ श्रष्ट, सशक्कित कुन्तोनन्दन अर्जुनको कर्म योगका उपदेश है, उनके सारे सन्देहोंको दूर करते हुप उन्हें स्वराज्य प्राप्तिका सञ्चा मार्ग बताया था उसी तरह इस पुस्तकमें भी प्रश्लोत्तर क्ष्पमें भारतके वर्तमान कृष्ण महात्मा गान्धीने स्वराज्याभिलाषी, किन्तु भयभीत तथा सशक्कित भारत वासियोंके सारे सन्देहोंको दूर करते हुप उन्हें असहयोग तथा सत्या प्रह द्वारा आत्मशुद्धिकर स्वराज्य प्राप्तिका सञ्चा मार्ग बताया है। पुस्तक पद्देने बोग्य है मूल्य ॥ रेशमी जिल्हें १)

## इक्रिका फल 💥

यह उपन्यास बहु की प्यारी वील चालमें लिका गया है और अपने इंक्ष्मा एकही है। इसमें शुद्ध भेम मीर उसका परिणाम ऐसी छूची के साथ दर्शाया गया है कि, एक बार हाथमें उठानेसे दिना समाप्त किये दिल नहीं मानता। इतना दिलचरूप होनेपर भी यह उपन्यास शिक्षाका मएडार है। हम और देक्र कह सकते हैं कि, ऐसा बदिया सथा दिलसस्य उपन्यास मिलना कठिन है। दाम केयल 191



ऐय्यारी और जादूगरीका ऐसा दिलचस्य उपन्यास कहीं नहीं छपा। इसमें लिखी ऐय्यारों और जादूगरींकी चालाकीसे भरो हुई लड़ाइयोंका हाल पढ़नेसे बड़ाही आनन्द मिलता है। यह उपन्यास ऐसा है कि, हाथमें लेकर बिना समाप्त किये छोड़नेको इच्छा नहीं होती। मूल्य २ भागका १॥)

## ्र्र्ट्रिरहस्य-मेद**्र**्र

यह उपन्यास अङ्गरेज औपन्यासिक मिस्टर जार्ज विलियम रेना-हडसकी अद्भुत लेखनीका नम्ना है। अगर आपको अङ्गरेज लेखकोंके लिखे उपन्यास पढ़नेका शोक हो तो इस उपन्यासको मंगाकर जरूर पढ़िये। यह उपन्यास बड़ाही दिलचस्प और अपने-ढङ्गका निराला है दाम ३ भागका १॥)

#### **इ**स्टिक्मीदेवी **इ**स

यदि आपको समाजिक उपन्यासोके पढ़नेका शौक हो तो इसे अवश्य पढ़ें। यह हिन्दोके सुप्रसिद्ध छेखक घावू गङ्गाप्रसाद गुप्तकी अद्भुत छेखनोका सर्वोत्तम नम्ना है। स्त्रियोंको शिक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये और स्त्रियोंको शिक्षा देते समय किन किन वातोंसे सा-चधान रहना चाहिये। इस उपन्यासमें यही सब बातें यड़ी खुत्रीकें साथ दर्शाई गई हैं। यह उपन्यास अपने दामसे दस गुणा अधिक अपयोगी है। गृहस्य सधा समाज सुधारकोंको अवश्य पढ़ना चाहिये। हाम 15)



रम पुग्नकों मारवाडी बोलीके हर समय तथा हर मोसिममें नाने याग्य अच्छे अच्छे गोत लिखे गये हैं। मारवाड़ी स्त्रियां इस पुम्नकरों चहुनहीं पमन्द करती हैं। और इसमेंके गीतोंको बहुतहीं स्ट्रम नथा प्रमेन्नतास गाती है। विवाह शादीके समयके जैसे गीत इस पुग्तकमें हैं विने किमो ट्रसरी पुग्तकमें नहीं मिलते। इस पुस्तककों पुग्तकमें हैं विने किमो ट्रसरी पुग्तकमें नहीं मिलते। इस पुस्तककों पड़नेसे मनुष्य कितनीही चिन्तामें प्यों म हो एक बार अवश्यही हंस स्वा। यह पुस्तक छ. भागों में समाप्त हुई है। दाम प्रति भाग। छ। सागोंकी सुन्दर जिल्हदार पुस्तकका १॥)

# ुईभयानक बदलाई

# ( एक अद्भुत जासूसी उपन्यास )

यदि आपको जासूसी पुस्तके पढ़नेका कुछ भी शौक हो तो यह उपन्यास मंगाकर अवश्य पढ़ें। इस उपन्यासमें मरोठा संमाजका अच्छा फोटो खोंचा गया है। इसमें जासूसोंकी चालाको तथा हुनरे देखकर आप चिकत होंगे और किस्सेकी गढ़नेत तथा दिलचस्पीकी आप प्रशंसा करेंगे। इस ढङ्गका जासूसी उपन्यास आज तक कोई आप प्रशंसा करेंगे। इस ढङ्गका जासूसी उपन्यास आज तक कोई गहीं छपा। दाम भी सर्व साधारणके सुभोतेके लिये केवल मिट्टी रखा गया है। इसे मंगाकर अवश्य पढ़ें।

#### रक्राच्य दशन

यह शतरञ्जकी तरह बड़ाही दिलचस्प भीर उत्तम खेल हैं। जो साहव वेकारीकी हालतमें चाहे मन बहलानेके लिये ताश, चौसर, शत रञ्ज आदि वेकार खेलें लेकर अपना समय नए करते हैं उनके लिये हमने यह स्वराज्य दर्शन नामक खेल तैयार किया है। इसके खेलनेसे मलुष्यका दिमाग बढ़ता है। अच्छी अच्छी बातें मनमें पैदा होने लगतो हैं और देशके प्रति अनुराग बढ़ता है। हमारी प्रार्थना है कि, आप लोग और खेलोंमें समय नए न कर इसे मङ्गाकर देखिये और इससे अपना मन .बहलाइये। यह खेल खूब मोटे कार्ड बोडे पर बहुरंगोंमें छपा हुआ है और साथही महातमा गान्धी, लोकमान्य तिलक, देशबन्धुदास, दादा-भाई नौरोजी, मौलाना शौकतअली, महम्मदअली आदि देशपूष्य नेता- ओंके सुन्दर तीन रङ्गमें छपे हुए वित्र मो दिये गये हैं इस खेलके खेल-नेका तरीका सरल भाषामें लिख दिया गया है, जो पढ़तेही हर एक मनुष्य समक्ष लेगा दाम । १००एकसी मङ्गाने पर २५) सैकड़ा तथा १०० से सपर मङ्गाने वालोंको ३०) सैकड़ा कमीशन मिलेगा।

#### लार्ड किचनर

इस प्रत्यमें यूरोवीय महासमरके प्रवान सेनावित लाई किचनरका
पूरा जीवन चरित्र लिखा गया है। इस प्रत्यके पढ़नेसे लाई किचनर
सम्बन्धी सब घटनाएं पाठकोंकी समक्षमें था जायेंगी और पाठक
जान जायेंगे, कि लवडन नगरीके अन्य प्रतिभाशाली मनुष्योंको छोड़कर लाई किचनरही वनों प्रधान सेनावित बनाये गये थे ! पाठक ! यह
लाई किचनरकी नीतिकाही फल था कि, ब्रिटिश सेना वर्षों ऐसे
प्रयल शत्रुके साथ इटकर युद्ध कर रही थी जो कि अवनी शानी
कहीं रक्षता था। यह ग्रन्थ सवश्य देविये मुख्य केवल १।



यह भी पेटपारी और तिलिस्मका बहुत हिंद्र्या उपन्यास है। इसकी लिखावट बड़ीही लच्छेदार है। उसों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों त्यों ताज्जुवके समुद्रमें गोते लगाने पड़ते हैं। पुस्तक पढ़नी शुक्त करके बीचमें छोड़ देना मनुष्यकी शक्तिसे वाहर हो जाता है। दाम दो भागों का १॥) रेशमी जिल्द २)

# **ﷺ मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत**

#### अर्थात गान्धीजीको गीत।

जिस पुस्तकके लिये मारवाड़ी महिलायें सालोंसे लालायित थीं, जिस पुस्तकके लिये लियोंका पितयोंसे, माताओंका पुत्रोंसे तथा विद्निगोंका भाताओंसे संख्त तगादा था; जिसके लिये सैकड़ोंही पत्र तगादेंके हमारे यहां आ रहे थे, वही मशूहर पुस्तक मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत, अपनी अपूर्व सज-घजसे छपकर तैय्यार है। इसमें चर्ला, खदेशी आदि राष्ट्रीय गीतोंके अलावा सीताजीका चनणा, सुदामाजीको गीत, अवण को गीत आदि धार्मिक गाने भी हैं जिन्हें पढ़ और सुन महिलाओंका मन आनर्देसे नाच उठेंगा। मुद्य दो भागोंका ॥)

ं सिन्ध्वाद जहाजी—इस पुस्तकमें एक सीदागरकी साय बार समुद्र यात्राका बड़ाही रमणीक , घुसान्त है दाम 🕑